## ચાવીસ તિર્થ કરાનાં નામ તથા માતા પિતાનાં નામ વિગેરેના કાઢા.

| નામ વિગેરેના કાંઠા.                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ન'ખર                                          | તિર્ચકરતા<br>નામ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | માતાના નામ                                                                                                                                            | પીતાનાં નામ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | લાછત્.                                                                                                                          | જન્મભુ                                                                                                                                                                                                |
| ४ 4 5 9 4 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 | राणनहेन<br>अळतनाथ<br>संभननाथ<br>अभिनंहन<br>सुभतीनाथ<br>पहमप्रसु<br>सुपार्श्वनाथ<br>श्वेदाशनाथ<br>श्वेदाशनाथ<br>व सुपुज्य<br>वीमणनाथ<br>भन्नेतनाथ<br>सरमनाथ<br>सहीनाथ<br>भूतीसुन्नाथ<br>मुनीसुन्नत<br>नमनाथ<br>पार्श्वनाथ<br>सहानाथ<br>सहानाथ<br>सहानाथ<br>सहानाथ<br>सहानाथ<br>सहानाथ<br>सहानाथ<br>सहानाथ<br>सहानाथ<br>सहानाथ<br>सहानाथ<br>सहानाथ<br>सहानाथ<br>सहानाथ<br>सहानाथ<br>सहानाथ<br>सहानाथ<br>सहानाथ<br>सहानाथ<br>सहानाथ<br>सहानाथ<br>सहानाथ<br>सहानाथ<br>सहानाथ<br>सहानाथ<br>सहानाथ<br>सहानाथ | રામામાતા<br>ન દામાતા<br>વિષ્તુમાતા<br>જયામાતા<br>સ્યામામાતા<br>સુયસામાતા<br>સુવતામાતા<br>જીમાતા<br>પ્રભાવતીમાત<br>પદમાવતીમા<br>વિપ્રામાતા<br>યામામાતા | મેધરાજા<br>ધરરાજા<br>પતિષ્ટરાજા<br>મહાશેનરાજા<br>દહરથગજા<br>વિષ્ણુરાજા<br>વસુપુજ્યરાજા<br>સતવમ <sup>દ</sup> રાજા<br>સાધ હમેનરાજા<br>સાધ હમેનરાજા<br>સાધ હમેનરાજા<br>સાધ હમેનરાજા<br>સાધ હમેત્ર<br>સાધ હમેત્ર | મહધરે<br>શ્રીવત્સ<br>ખડગી<br>પાડા<br>સંઅર<br>સિંચાણા<br>વજર<br>કર્ણ<br>બાકડા<br>ન દારૃત<br>કળશ<br>કાચળા<br>નવકમલ<br>શ ખ<br>સર્પ | વાનાતા<br>અયોધ્યા<br>સાવશ્યી<br>વિતાતા<br>કાશભી<br>વધારસી<br>વધારસી<br>કાકંદી<br>મદીલપુર<br>ય પ્રપુરી<br>કંપીલપુર<br>અયોધ્યા<br>રત્તપુરી<br>નાગપુરી<br>નાગપુરી<br>મહીલા<br>મહીલા<br>સારીપુર<br>વધારસી |
| २४                                            | મહાવીરસ્વામ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ^                                                                                                                               | વણારસી<br>ક્ષત્રિકુંડ                                                                                                                                                                                 |

॥ श्री जिनाय नमः ॥ –॥ तिर्थाधिराज श्री शत्रुजयगिरि नमः श्रस्तु ॥

॥ सुधारस स्तवन संग्रह ॥

॥ भाग र खो ॥

॥ चैत्यवंदन करवानी विधि॥ इन्नाकारेण संदिसह जगवान चैत्यवंदन करुं ? इच्छं एम कहीने पठी चैत्यवंदन कहेवुं.

॥ चैत्यवंदन ॥

आज देव अरिहंत नमुं, समहं तोहं नाम ॥ ज्यां ज्यां प्रतिमा जीनतणी, त्यां त्यां कहंप्रणाम॥

! ॥ शेत्रुंजे श्री छादिदेव, नेम नमुं गिरनार ॥ आरंगे श्री छजितनाथ, छाबु रिषन्न जुहार ॥१॥

प्रष्टापदगिरि जपरे, जीन चोवीसी जोय ॥ भणीमय मुरत मानशुं, जरते जरावी सोय ॥३॥ समेतशिखर तिरथ वमो, ज्यां विशे जीनपाय ॥ वैज्ञारगिरिवर उपरे, वीर जीनेश्वरराय ॥ मांमवगढनो राजीयो, नामे देव सुपास रिखव कहे जीन समरतां, पहोंचे मननी आ ॥ ५॥ (पछी)

॥ जंकिंचि॥

ं जंकिंचि नाम तिञ्चं, सग्गे पायालि माणुसेले ए; जाइं जिल विंबाइं, ताइं सबाइं वंदािम ॥ ॥ नमुथ्युणं ॥

नम्थ्युणं अरिहंताणं, जगवंताणं, आइगराण तित्वयराणं सयंसंबुद्धाणं पुरिसुत्तमाणं पुरिसरि हाणं पुरिसवर पुंकरीआणं पुरिसवर गंधहती लोगुत्तमाणं लोगनाहाणं लोगहिआणं लोगप्ड वाणं लोगपजोअगराणं, अजयदयाणं, चरकुर याणं मग्गदयाणं सरणदयाणं बोहिदयाणं भ म्मद्याणं धम्मद्वेसियाणं धम्मनायगाणं धम्म-प्तारहीणं धम्मवरचाउरंत चक्कवहीणं अप्प-किह्यवरनाणं दंलणधराणं विद्यहरुउमाणं जि-णाणं जावयाणं तिन्नाणं तारयाणं बुद्धाणं चोह्या एं मुत्ताएं मोत्रगाएं सब्वन्नुएं सब्वदरिसीएं सीव मयल मरुख मणंत मरूप महाबाह मुपु-खराविति सी द्धिगइ नामधेयं ठाणं संपत्ताणं न मोजीणाणं जिस्रनयाणं जेस सइस्रासिद्धा जे अनिवस्तंतिणा गये काले संपर्अवद्याणा सब्वे तिविहेण वंदामि॥ (पढ़ी) ॥ जावंती ॥ । जावंति चेइआई उद्देख अहे अ तिरिस्र लोएँ अ सबाइंताइं वंदे इहसंतो तहसंताई ॥ (पर्वी) हु-॥ इञ्चामि खमासमणो वंदिजंजावणी जाये

निसीहोआए महएए वंदामि॥ (पही)

## ॥ जावंत केविसाहु ॥

जावंत केविसाहु जरहेरवय महाविदेहेळा, स ट्वेसिं तेसिं पण्डं तिविहेण तिदंग विरयाणं ॥ नमोऽईत् सिद्धाचार्योपाध्याय सर्वसाधुन्यः ॥ (पछी स्तवन कहेवुं)

### ॥ ऋषभदेव स्तवन ॥

जगजीवन जग वालहो, मारुदेवीनो नंदला लरे; मुख दीठे सुख उपजे, दरिशन अति आ नंद लालरे ॥ज०॥१॥ आंखको अंबुज पांखकी अष्टमी शशीसम जाल लालरे; वदन ते सारंद चंदलो, वाणी अतीही रसाल लालरे ।।जनार।। **सक्त**ण अंगे विराजता, अहाइ सहस उद्धार खाखरे; रेखाकर चरणादीके, अन्यंतर नही पार लालरे ॥जणा३॥ इंड चंड रवी गिरीतणा, ग्रण लेइ घमीयुं छांग लालरे; नाग्य कीहांथकी

श्रावीयुं, श्रचरिज एह उत्तंग लालरे ॥ज०॥॥।
गुण सघळा श्रंगी कर्या, दूर कर्या सवी दोष
लालरे; वाचकजश विजये शुण्यो, देजो सुलनो
पोल लालरे॥ (पर्श वे हाथ जोडी)

॥ जयवीयराय ॥ 🕒

जयवीयराय जगगुरु होजममं तुहपन्नावर्ज न-यवंत्रव निव्वेर्त मग्गाणुंसारिया इठफल सिद्धि लोग विरुद्धचार्च गुरुजण पुत्रा परहकरणं च सु इग्रुक्जोगो तव्वयण सेवणा आजवमखंगा।वारि जइजइ विनिञ्जाण बंधणं वित्रयाय तुइसमए तह विमम हुजसेवा नवे नवे तुम्हचलणाणं दुरकरकर् कम्मरकर्र समाहीमरणं च वोहिलानो य संप-जज महएअं तुहनाह पणाम करणेणं सर्वमंगल मांगढ्यं सर्व कख्याण कारणं प्रधानं सर्व धर्मा-णां जैनं जयति शासनं॥ (पछी चभा थइने

॥ अरिहंत चेइआणं ॥

श्रीहंत चेइश्राणं, करेमि काउस्सग्गं वंदणव तिश्राए पूत्रणवित्रश्राए, सकारवित्रश्राए, स-म्माणवित्रश्राए, बोहिलाजवित्रश्राए, निरुवस गावित्रश्राए, सद्राए, मेहाए धीइए धारणाए, श्राणुष्वेहाए वहुमाणीए ठामी काउस्सग्गं॥ (पडी)

॥ अन्नध्थनससीएणं ॥

श्रव्रग्रग्रस्तिएणं, नीससीएणं, खासीएणं जीएणं, जंजाइएणं, जड्डुएणं, वायनीसग्गेणं जन्मिलीए पितमुग्राए सुहुमेहिं श्रंगसंचालेहिं सुहुमेहिं खेलसंचालेहिं, सुहुमेहिंदि हिसंचालेहिं एनवमाइएहिंश्रागारेहिं श्रद्धां श्रविराहिठं, हुज्जम्मेकाउस्सग्गो, जावश्ररहताणं जगवंताणं नमुकारेणं नपारेमि तावकायं ठाणेणं मोणेणंजाणेणं, श्रद्धाणं वोसिरामि॥(पश्रीएकनवकारगणीयायकहेवी)

### ॥ थोय ॥

श्रादिजीनवर राया, जास सोवन काया; म रुदेवी माया, धोरी लंडन पाया; जग स्थिति निपाया, शुद्ध चारित्र पाया; केवलसिरी राया, मोक् नगरी सिधाव्या ॥ इति चैत्यवंदन करवानी विधि समाप्त.

#### ॥ भावनाओ ॥

दर्शनं देव देवस्य, दर्शनं पाप नारानं; दर्शनं स्वर्ग सोपानं, दर्शनं सोक्ष साधनं. प्रज दर्शन सुख संपदा, प्रज दर्शन नव नीध; प्रज दर्शनच्छी पामीए, सकळ पदारथ सीध प्रावे जीन-वर पूजीए, प्रावे दीजे दान; जावे जावना जावीए, जावे केवळकान. जीवमा जोनवर पूजीए, पूज्यानां फळ होय राज नमे प्रजा नमे, ख्राण न लोपे कोय वामी चंपो मोरी , सोवन

पांखकीए; पार्श्व जीनेश्वर्रं पूजीए, पांचे आंग-

ळीए. छाजने वहाली वीजळी, धरतीने वहा-

क्षी मेह; राजुल वहाला नेमजी, आपने वहालो

देह. आखी जलेबी पातळी, खूणे बेशी खाय;

देव गुरुनी नींदा करे, ते सातमी नरके जाय.

जगत्रयाधार कृपावतारं, दुर्वार संसार वीकार वैद्यं; श्रीनीतराग त्वयी मुग्ध जावा, दिक् प्रजोवीक पयामीकींचीत्. देखीरे अदजूत ताहरुं रुप, अचरीजे जवी-कारुपी पद वरो; ताहरी गती तुं जाणे हो देव,

॥ मालीनी छंद ॥

जुवन जपगारी, केवळज्ञान धारी. १ जवीजन

सकळ कर्म वारी, मोक्त मार्गाधीकारी; त्री-

समरण जजन ते वाचकजस लहे.

( ११ )

नीत्य शेवो, देव ए जक्ती जावे; इहज जीन जजंतां, सर्व संपत्ती आवे. जीनवर पद शेवा, सर्व संपत्ती दाइ; नीशदीन सुखदाइ, कल्पवह्वी साहाइ. नमी वीनमी लहीजे, सर्व वीद्या व-माइ; ऋषज जीन शेवा, साधतां तेह पाइ. ॥ प्रजातियां. ॥

पास संखेश्वरा सार कर सेवका, देवका एव-नी वार लागे;कोनी करजोनी दरबार आगे ख-ना; ठाकुरा चाकुरा मान मागे. प्रगट था पास-जी मेली पनदो परो, मोन असुराएने आप ठो

जी मेली पमदो परो, मोम असुराणने आप हो मो; मुज महिराण मंजुसमां पेशीने, खलकना नाथजी बंध खोलो. जगतमां देव जगदीश तुं जागतो, एम ग्रुं आज जिनराज उंधे; मोटा दानेश्वरी तेहने दाखीए, दान दे जेह जग का-ळ मोंघे. जीम पमी जादवा जोर लागी जरा, ततक्तीण त्रीक से तुज संनार्थों; प्रगट पातालथी यलकमां तें प्रज्ञ, नक्तजन तेहनो नय निवार्थों; आदिस्रानि स्रित्त तुं एक हे, दिनद्याळ हे कुण डुजो; उदयरतन कहे प्रगट प्रज्ञ पास-जी, पामी नवनंजनो एह पुजो.

प्रजाते पंखीमां वोले, रजनी रही थोमी; माता महदेवा कहे जठो, पुत्र आळस मोमी. प्र-न्नातेणार्।।देव देवी तारुं मुख जोवाने, जना सुर कोमी: वाट जुवे वनीता नगरीमां, दीयो दरीहान दोमी. प्रजाते०॥१॥ सुर इंड सजामां यावे, सुर लोक ठोकी; नाटक कारण कीन्नर आवे, दीग-कुमरी दोडी. प्रजाते ।।३॥ सूरज तो सवारे जगे, निमिर जाळने नोफी; अवसर जाणी चंद्र जग्यो हे, दीयो दरीहान दोमी प्रजाते ॥ ४॥ नाजीनो रेनंदन नाहलो नीहाळी, हरखे सुर कोमी; लक्ष- मीचंद शीष्य राम पर्यंपे, वंदे करजोकी. प्रजाते०५।

सकल कुशल वह्नी पुष्करावर्त मेघो, द्वरित तिमिर जानुं कल्पवृद्धोपमानुः जवजल निधि-पोतः सर्व संपत्ति हेतुः, सजवतु सततंवः श्रेय से शांतिनाथः श्रेयसे पार्श्वनाथ.

॥ श्री आदिनाथनुं चैसवंदन ॥

श्रादिदेव श्रववेसर, विनितानो राय॥ नाजि राया कुल मंगणो, मारुदेवा माय ॥ पांचसें ध-नुषनी देहमी, प्रजुजी परम दयाल ॥ चोराशी लाख प्रवनुं, जहा श्रायु विशाल ॥ वृषज लंढ न जीनवर धरुए, उत्तम गुणमणी खाण ॥ तस पद पद्म सेवनथकी, लहिए श्रविचळ ठाण ॥

॥ श्री शांतिनाथनुं चैत्यबंदन ॥ शांति जिनेश्वर सोळमा, श्रचिरा सुत बंदो श विश्वसेन कुळ नज्ञोमणी, ज्ञविजन सुख कं-दो ॥ मृग लंढन जिन आठखुए, लाख वरस प्रमाण ॥ इिष्णां नयरी धणी, प्रजुजी गुण मणी खाण ॥ चालीश धनुषनी देहमी, सम-चोरस संठाण ॥ वदन पद्म ज्युं चंदलो, दीठे परम कल्याण ॥ इति ॥

॥ श्री नेमनाथनं चैत्यवंदन ॥

नेमनाथ बावीशमा, शिवादेवी माय ॥ समु-द्धविजय पृथ्वीपति, जे प्रजुना ताय ॥ दश धनु बनी देहमी, आयु वरस हजार ॥ शंख खंछनध र खामीजी, तजी राजुल नार ॥ सौरीपुरी न-यरी जलीए, ब्रह्मचारी जगवान ॥ जीन जत्तम पद पद्मने, नमतां अविचळ थान ॥ ३ ॥ ॥ श्री पार्श्वनाथनुं चैत्यवंदन ॥

श्राश पुरे प्रज पासजी, त्रोमे त्रव पास॥

वामा माता जनमीया, छहिलंबन जास ॥ छह-सेन सुत सुख करुए, नव हाघनी काय। काही देश वणारसी, पुन्ये प्रजु आय ॥ एकसी वर-सनुं आजखुं, पाळी पार्श्वकुमार॥ पद्म कहं मुक्ते गया, नमतां सुख निर्धार ॥ ३॥ ॥ श्री महावीरस्वामीतुं चेत्ववंद्न ॥ सिधारण सुत वंदीए, त्रीज्ञलाना जाके कि त्रीकुंममां अवतयों, सूर नरपित गायो ह मूर पति लंबन पाउले, सात इाचनी काय । बहुन तेर वरसतुं आवखं, बीर जीवकः रह माविजय जीतराजनाए, उन्म हुई हुई हु सात वोलघी वर्णन्या, प्रातिका ना देहरे जावा मन करे, चोथतणुं फळ पावे।। जीन जुहारवा उठतां, ठठ पोते आवे ।। जइशुं जीनवर जाणीए, मारग चालंता ॥ होवे द्वाद-शतणुं पुन्य, जक्ति साखंता ॥ अर्ध पंथ जीनव-रतणोए, पंदरे जपवास ॥ दीठो स्वामीतणो जू वन, लहीए एक मास ॥ जीनवर पासे आवंतां व माशी फळ सिद्ध ॥ आव्या जीनवर बारणे वरसी तप फळ लीध ।। सो वरस जपवास पु-न्य, प्रदक्तिणा देतां ॥ सहस वरस जपवास पु-न्य, जे नजरे जोतां ॥ फळ घणो फुलनी मार्ळ, प्रज्ञ कंठे ठवतां ॥ पार न छावे गीत नाद के रा फळ स्थुणतां ॥ शिर पुजी पुजा करोए, सूर भूपतणो भूप॥अक्तत सार ते अक्तय सुख, दीप त-नुं रुप ॥ निरमळ तन मन्ने करीए, स्थुणतां इं-क् जगीश ॥ नाट्यक जावना जावतां, पामे प-

दवी जगीश ॥ जीनवर जिक्त वळीए, प्रेमे प्र-काशी ॥ सुणी श्री ग्रुह वयण सार पूर्व रिषी जाखी ॥ श्रष्ट करमने टाळवा, जीनमंदिर ज-इशुं ॥ जेटी चरण जगवंतना हवे निर्मळ थह शुं ॥ कीर्तीविजय जवजायनो, विनय कहे कर जोम ॥ सफळ होजो मुज विनति, जीन सेवा नुं कोम ॥ इति ॥

॥ श्री सिद्धाचळनुं चैत्यवंदन ॥

विमळ केवल ज्ञान कमळा, कलित त्रिजूबन हित करं ॥ सूरराज संस्तुतः चरण पंकज ॥ न-मो छादि जीनेश्वरं ॥१॥ विमळ गिरिवर श्रृंग मंगण, प्रवर गुण गण जूदरं ॥ सूर छसूर किन्नर कोिं सेवित ॥ नमो० ॥१॥ करती नाटक कि-स्नरो गण गाय जीनगुण मनहरं ॥ नोर्जरावली नमे छहर्नीश ॥ नमो० ॥ ३ ॥ पुंनरिक गणप-

ति सिद्धि साधी कोडी पण मुनी मनइरं॥ श्री विमळगिरीवर श्रृंग सिद्धा ॥ नमो० ॥४॥ निज साध्य साधन सुर मुनोवर को नी नंतए गिरीव रं, मुग्ति रमणी वर्षा रंगे ॥ नमोर्वा ५॥ पांता क नर सुरलोक मांहे विमळ गिरिवर तोपरं ॥ नहीं अधिक तिर्य तिर्थपति कहे ॥ नमो० ॥ द्या इम विमळ गिरवर शिखर मंगण डुःख वि इंमण ध्याइए ॥ निज शुद्ध सत्ता सार्धनाय, प द्भम ज्योतिनि पाइए॥ जित मोह कोह विठोह विनद्धा, परम पदस्थित जयकरं ॥ गिरीराज सेवा करण तत्पर, पद्मविजय सुविहित्करं ॥ ७॥ इति॥

॥ श्री पुंडरिक स्वामिनुं ॥

श्रादिश्वर जिनरायनो, गणधर गुणवंत । ं अगट नाम पुंनरिक जास, महिमाहे महंत ॥ ंचक्रोम साथे मुणिंद, अणसण तिहां कीध । शुक्तस्यान ध्याता अमुख, केवळ तिहां खीघी। चेत्री पुतम दिनेए, पाम्या पद माहानंद ॥ ते दिनथी पुंत्ररिकगिरी, नाम दान सुखकंद ॥

॥ पर्युसणपर्वनुं ॥

प्रण्मुं श्री देवाधिदेव, जीनवर श्री महावीर ॥ सूरनर शेवा शांत दांत, प्रजु शांवद धीर ॥ पर्व पर्युसण पुन्यथी, पामी जिन जाणी।। जैने धर्म आराधीए, समिकत हित जाणी॥ श्री जीनप्रतिमा पूजीए, कीजे जनम प्रवित्र ॥ जीव जतन करी सांत्रळो, प्रवचन वाणी. वनित ॥ ३ ॥

॥ इति चैत्यवंदन संपुर्ण ॥

# शेत्रंजयना खमासमण पूर्वक वोलवानाः

॥ दोहराः॥

श्रकेकुं मगढ़ुं जरे, शेत्रुंजा सामुं जेह; रीखव कहे जब कोमनां, कर्म खपावे तेह. १ शेत्रुंजा स-मो तीरथ नही, रीखव समो नहीं देव; गौतम सरीखा गुरु नहीं, वळी वळी वंडु तेह. १ सिद्धा चळ समरं सदा, सोरठ देश मोजरः मनुष्य ज न्म पामी करी, वंदु वार हजार ३ सोरठ देशमां संचर्यों, न चढ्यो गढ गिरनार; शेत्रुंजी नदी ना-ह्यो नहीं, एनो एळे गयो अवतार. ४ शेत्रंजी न-दी नाहीने, मुख बांधी मुख कोशः देव जुगादी पुजीए, आणी मन संतोष. ५ जगमां तीरथ दो-वना, रोत्रुंज्य गिरनार; एक घन रिखव समोसर्या, एक घम नेमकुमार. ६ सिद्धाचळ सिद्धि वर्या, य-ी मुनि लींग अनंत; आगे अनंता सीधशे, पुजो

ज्ञवी ज्ञगवंत. ७ शेत्रुंड्य गिरि मंमणो, मारुदेवीनो नंद; जुगला धर्म निवारको, नमो युगादि जीणंद. जीन नवछंगी पूजाना दुहा.

अंगुरे-जळ त्ररी संपुट पत्रमां, युगलीक नर पू-जंत; रिखव चरण अंगुर्ठि, दायक त्रव-जळ अंत.

हींचे ले-जानुवळे का जसग्ग रह्या, विचर्या देश-विदेश; खर्मा खर्मा केवळ खह्यं, पूजी जानुं नरेश.

कांमे-लोकांतिक वचने करी, वरदया वरसीदान; करकांमे प्रजु पूजतां, पूजो जवी बहु मान.३

खने-मान गयुं दोय खंशयी, देखी वीर्य खनंत; जूजाबळे जवजळ तर्या, पुजो खंध महंत.४

मस्तके-सिद्धशिह्या गुण उजळी. खोकांते जगवंतः विसया तेणे कारण जवी, सिद्ध शीखा

पूजंत. Ų कपाळे--तिर्थंकर पद पुन्यथी, त्रिजुवन जन सेवंतः त्रिजुवन तिसक समा प्रज्ञ, ज्ञाल तिसक जयवंत. कंठे-सोळ पहोर प्रजु देशना, कंठे विवर वरतुल; मधुर ध्वनी सुरनर सुणे, तिणे गळे तिलक हृद्ये--हृद्यकमळ उपशम बळे,बाळया रागनेरोष हेम दहे वनखंगने, हृदय तिलक संतोष.ण नाजी-रत्नत्रयी गुण जजळो, सकळ सुगुण विसराम ् नाजीकमळनी पुजना, करतां श्रविचळ धाम. हाथ जोमीने-जपदेशक नव तत्वना, तिणे नव श्रंग जीएंदः पुजो बहु विध रागशुं कहे

रण

शुजवीर मुणिंद.

# सुधाग्स स्तवन संग्रह.

भाग २ जो.

स्तवन समुदाय.

श्री सिद्धाचळना स्तवनो.

स्तवन १ खुं.

चालोने प्रीतमजी प्यारा, शेत्रुंजे जइए; शेर्त्रुं े जे जइए.चालो<sup>०</sup> ए छांकणी. द्युं संसारे रह्या **ठो** मूंजी, दिन दिन तन हीजे; आय आजनी हा-या सरखी, पोतानी कीजे. चालो ।।। राजे करवुं ते पेक्षां कीजे, कासे शी वातो; श्रणचिंतवी श्रां श्रा वी पमरो,सबळानी सातो. चालो०॥१॥ चतुराइड्डां चित्तमां चेती, हाथे ते साथे; मरणतणां निसा-नां मोटां, गाजे हे माथे. चालोगा३॥ माता महदे-वी नंदन नीरखी, जब सफळो कोजे; दानवी जे साहेवनी सेवा, ए सघळी लीजे. चालोगाधाः

## स्तवन १ जुं.

सुण सुण शत्रुंज्य गिरि स्वामी, हुं तो अरज करुं शीर नामी ॥ कृपानिधी विनती अवधारों, न्नवसायर पार जतारो ॥ कृपानिधी ॥ ।। प्रजु मुरत मोहनगारी, निरख्या हरखे नरनारी ॥ जा-छं वारी हुं वार हजारी ॥ कृपानिधी० ॥श॥ हु-वे कीसीय विमासन कीजे, मुज जपर मेहेर धरी जे ॥ दिखरंजन दरिसन दीजे ॥ कृपानिधी०-॥ ३ ॥ ञ्राज सयस मनोरथ फळीत्रा, जवजवना पातिक गळीळा ॥ प्रजु जो मूजसे मूख मळीळा ॥ कृपानिधी० ॥४॥ समर्या संकट टळी जाय, नित नव नव मंगळ थायं॥ मुज आतम पून्य न्न-राय ॥ कृपानिधी० ॥ ए॥ करजोमी विनती की-जे, केशर चंदन चरचीजे ॥ दिन धन्य धन्य तेह गणीजे ॥ क्रपानिधी० ॥ ६ ॥ सेवो स्वामी सदा

सुखदाइ, कमना न रहे घर कांइ॥ वाधे संपत्ति शोने सवाइं॥ कृपानिधी० ॥॥॥ प्रजु दर्श सर-स सहारे तोरो, अति हरखीत होवे चित्त मोरो॥ जेम दोठो चंद चकोरो ॥ क्रुपानिधो० ॥ ।।। ना निराया कुमर कुळचंदा, जविजन मन नयन आ नंदा ॥ जेलगे सूर असूर दिणंदा ॥ कृपानिधी० ॥ए॥ जयकारी रीखन जीएंदा, प्रह समे धरे परम आनंदा ॥ वंदे श्री जीन ज्रक्ति मुनिंदा ॥ क्रपानिधीण॥ १०॥

### स्तवन ३ जुं.

जमह्या मुजने घणी, जीहो जोटुं विमळिगिरी राय; दोइतरा मूज पांखकी, जीहो खळी खळी साग्रं पायके ॥ मोइनगारा होराज रुका, मारा सां-जळ सुगुणा सुका ॥१॥ शेत्रुंजो शिखर सोहार णो, जीहो धन्य धन्य रायणरुख; धन्य पगर्ड

जुजी तणां, जीहो दीठमे जांगे जूखके ॥ मोह न० ॥२॥ इणी गिरी श्रावी समोसर्या, जीहो नाजीनंद मखार ॥ पावन कीधी वसुंधरा, जीहो पूरव नवाणुं वारके ॥ मोहन० ॥३॥ पुंनरिक मु-नि मृगते गया, जीहो साथे मूनि पंचकोम॥ पुं-मरिक गिरिवर ए थया, जीहो नमो नमो वे कर जोमके ॥ मोइन० ॥४॥ एऐ तिरथे सिध्या घ-णा, जीहो साधु अनंती कोम ॥ त्रण जुवनमां जो यतां जीहो नहीं कोइ एहनी जोमके ॥ मोहन ॥५॥ मनवंडित सुख मेळवे, जोहो जपतां ए गिरिराज ॥ डब्य जाव वैरीतणो, जीहो जय जा ये सवी जांजके ॥ मोइनं ॥६॥ वाचक रामवि जय कहे, जीहो नमो नमो तिरय एह ॥ शिव मंदिरनी श्रेण हे, जीहो एहमां नहि संदेहके॥ ोहनण् ॥ ७॥

### स्तवन ४ थुं.

विमलाचल विमला प्राणी, शितल तरु गया ठराणी॥ रस वेधक कंचन खाणी॥ कहे इंड सुणो इंडाणी ॥ सनेही संत ए गिरि शेवो ॥१॥ हारे चौद केत्रमां तिरथ नहीं एवो ॥ सनेही सं तः ॥ खटरी पाळी उल्लिसिए, उठ अठम काया कशीए ॥ मोहमह्ननी सामा धशीए, हारे विम लाचल वेगे वशीए ॥ सनेही० ॥१॥ अन्य **यान** क कर्म जे करीए, ते हेमगिरि हेठा हरीए ॥ पा-वळ प्रदक्षिणा फरीए, हांरे ज्ञवजलथी हेला त-रीये ॥ सनेही० ॥३॥ शीवमंदीर चढवा काजे, सोपाननी पांति विराजे ॥ चढतां समकिति छा-जे, हारे हूर जन्य अजन्य ते लाजे ॥ सनेही० ॥४॥ पांनव पमुहा केइ संता, छादिश्वर ध्यान धरंता परमातम जाव जजंता, इरि सिद्धाचल

### स्तवन ५ मुं.

सिद्धाचळ गिरि जेट्यारे धन जाग्य हमारां॥
ए गिरिवरनो महिमा मोटो॥ कहेतां न आवे पा
रा॥ रायण ऋखज समोसर्या स्वामी, पूरव नवाणु
वारा रे॥ धन०॥१॥ मूळनायक श्री आदिजी
नेश्वर, चौमुख प्रतिमा चारा॥ अष्ट प्रव्यशुं पूजो जावे, समिकत मूल आधारारे॥ धन०॥ १
॥ जाव जगतीशुं प्रज गुण गावे, अपना जनम
प्रधारा॥ यात्रा करी जविजन शुज जावे, नर्क ति-

र्थंच गित वारारे ॥ धन० ॥ई॥ हर देशांतरथी हुं श्राव्यो, श्रवणे सुणी गुण तोरा ॥ पतित जन्ना रण विरुद तुमारो, ए तिरथ जग सारारे ॥ धन० ॥ ४ ॥ ऋढारसें त्याशी मास श्रपामा, वदी श्रा-वम जोमवारा प्रजुके चरण प्रतापसे संघमां, खीमा रतन प्रजु प्यारारे ॥ धन० ॥ ५ ॥ स्तवन ६ हुं.

ञ्राज ञाणंद थयो, श्री सिद्धाचल निरली ॥ धन्य दिन ञ्राजनो ॥ मारे ञ्रांगणे मोतीने मेह बुट्या ॥ मारे कुलदेवा आपे तुट्या ॥ हुंतो रयण चिंतामणी कर पायो ॥ मारे काम कुंन आज घेर आयोरे ॥ आजण ॥ थ। मारे आंगणे कटप पद म फळीयो ॥ मारे पुन्ययोगे जदय वळीर्ज ॥ सं-घवी ते मोदी प्रेमचंदे, जेणे संघ चलाव्यो उठरंगे ।। खाज ।। १।। जेले लखी कंकोतरी देशोदेशे ।। तमे यात्राए आवजो शुज वेशे ॥ सो देशदेशना संघ आवे ॥ एतो पुन्य परिवळ घणुं सोहावे रे॥ ष्राजः ॥३॥ केइ व्यवहारीने लटकाळा ॥ केइ उत्तम जीव उइरीवाला॥ केइ शियलवंता ने पाये चाले ॥ केइ सचित्ततणा परिहारा रे ॥ आज्ञान ॥ ध ॥ विजय धर्मसूरीने तपगन्न राया ॥ सिन्धकेत्र फरसवाने सहु आव्या ॥ गिरि फरशीने आनंद पाया ॥ मेंतो पुज्या श्री रिषन्नजिणंदना पाया रे ॥ आजण ॥५॥ इण गिरिवरीए अणसण कीधां ॥ केइ उत्तम जीव साधु सिद्धा ॥ केइ उत्तम ए गिरिवर राया ॥ फरुसी कीजे निर्मल काया रे ॥ श्राज् ॥ ६ ॥ संवत श्रहार सामत्रीश वरसे ॥ चैत्र सुद तेरश दिन हरखे॥ संघ त्रगुवारे जसो जरा लीघो ॥ संघ स्वामीवत्सल बहु कीघो रे ॥ श्राज ।।।।। एतो राजनगरना संघमांहि ॥ रथः 🙀 त्रादिक करे जञ्जाही ॥ मांही पटणी संघ सा

ये छावे ॥ गिरि पद्मविजय पुन्ये पावेरे ॥ आज आणंद यंयो ॥ ७ ॥

ंस्तवन ७ मुं.

मारुं मन मोह्यं रे श्री सिद्धाचले रे॥ देखीने हरखीत होय, विधिग्धं कीजे रे जात्रा एहनी रे॥ नवन्नवनां डुःख खोय ॥ मारुं० ॥१॥ पंचमे श्रा रेरे पावन कारणेरे ॥ ए समो तिरथ न कोय॥ मोटो महिमा रे जगमां एहनो रे॥ आ जरते इ हां जोय ॥ मारुं० ॥ श॥ इण गिरि आद्या रे जि नवर गणधरा रे॥ सिध्या साधु अनंत ॥ कठण करम पण ए गिरि फरसतां रे ॥ होवे करमनी शां । त ॥ मारुं ॥३॥ जैनधर्म ते साचो जाणीने रे ॥ मानव तिरथ ए स्थंन ॥ सूरनर किन्नर नृप वि-प्राथरारे ॥ करता नाटारंग ॥ मार्ह० ॥४॥ धन्य भिन्य दहामोरे धन वेळा घमीरे ॥ धरीए हृदय

( ३२ ) मोजार ॥ ज्ञान विमलसुरी ग्रण एना घणारे ॥

केहेतां नावे पार ॥ मारुं ॥ ५॥

श्रांखनीएरे में आज, रोत्रुंजो दीठोरे, सवा-साख टकानो दहामोरे, लागे मने मीठोरे॥ स-फळ थयोरे मारा मननो जमायो, वाला मारा

जननो संशय जाग्यो रे॥ नरक त्रियंच गति हर

र ॥ दुधने पखाळीने केसर घोळी, वाला मारा

श्री त्रादिश्वर पुज्यारे ॥श्री सिद्धाचळ नयणे जो ं, पाप मेवासी धुज्या रे ॥ शेत्रुंजो० ॥ ३ ॥

निवारी, चरणे प्रजुजीने लाग्यो रे ॥ शेत्रुंजो दी-ठोरे ॥ १ ॥ मानव न्नवनो लाहो लीजे, वाला मारा देह मी पावन की जे रे ॥ सोना रुपाने फुल मे वधावी, प्रेमे प्रदक्षिणा दीजेरे ॥ शेत्रुंजीव ॥

स्तवन ए मुं.

श्री मुख सुधर्मा सुरपति आगे, वाला मारा वी-रजीएंद एम बोलेरे ॥ त्रण जुवनमां तिरथ मोटुं, नहीं कोइ शेत्रुंजा तोलेरे॥ शेत्रंजो०॥ ४॥ इंद्र सरिखा ए तिरथनी, वाला मारा चाकरी चित्तमां चाहेरे॥ कायानी तो कासर काढी, सू-रजकुंकमां नाहेरे ॥ शेत्रंजो० ॥ ५ ॥ कांकरे कां करे श्री सिद्धखेत्रे, वाला मारा सांधु अनंता सिध्यारे ॥ ते माटे ए तिरथ मोटुं, उद्धार छ-नंता कीधारे ॥ शेत्रंजा० ॥ ६ ॥ नाजीराया सुत नजरे जोतां, वांखा मारा मेह श्रमीरस बुठारे ॥ उदयरतन कहे आज मारे पोते, श्री आदेश्वर तुव्यारे ॥ शेत्रंजो दीठोरे ॥ ७ ॥

स्तवन ए मूं.

श्रीरे सिद्धाचळ जेटवा, मुज मन श्रधिक जमायो ॥ रीखबदेव पुजा करी, खीजे जब त-

शोलाहो ॥ श्रीरे०॥ १॥ मणीमय मुरत श्री री-खवनी, एनीपाये अजीराम ॥ जूवन कराव्यां कनकनां, राख्यां ज्ञरते नाम ॥ श्रीरेण ॥ १ ॥ नेम विना तेवीरा प्रजू, आव्या सिद्धक्तेत्र जाणी॥ हो तुंजा समो तीरथ नहीं बोख्या श्रीमंधर वाणी ॥ श्रीरेव ॥ ३ ॥ पुर्व नवाणुं समोसर्या, स्वामी श्री रीखन जीएंद ॥ राम पांमव मूगते गया, षाम्या परमानंद ॥ श्रीरेण ॥ ४ ॥ पुरव पुन्य प-साजले, पुंमरीक गिरि पायो, कांतीविजय हरखे करी, श्री सिद्धाचळ गायो ॥ श्रीरे ॥ ५ ॥

स्तवन १० मूं.

जात्रा नवाणुं करीए विमलिगिरि जात्रा न-वाणुं करीए ॥ १ ॥ सहस कोमी ज्ञव पातिक तुटे, शेत्रंजा सामो मग जरीए ॥ वि०॥ जा०॥ ॥ पुरव नवाणुं वार शेत्रंजागिरि, ऋषजजीणंद समोसरीए ॥ वि० ॥ जा० ॥ ३ ॥ पुंकरीक पद जपीए मन हरखे अध्यवसाय शुन्न धरीए॥ विव श जाव ॥ ४ ॥ सात वह दोय अवम तपस्या, करी चढीए गिरिवरीए ॥ वि० ॥ जा० ॥ ५ ॥ पिकक्रमणां दोय विधिशुं करीए, पापपम्ळ परी हरीए ॥ त्रि० ॥ जा० ॥ ६ ॥ त्रुमि संथारो ना-रीतणो संग, दुरयकी परहरीए॥ वि०॥ जा०॥ एकल आहारीने सचित्त परिहारी, ग्रुरु साथे पद चरीए ॥ वि० ॥ जा० ॥ ए ॥ कलिकाले ए ती-रथ महोटं प्रवहण जेस न्नरदरीए वि०॥ जा० ॥ ए ॥ उत्तम ए गिरिवर सेवंता, पद्म कहे ज्ञव तरीए ॥ विमलगिरि जात्रा नवाणुं करीए ॥१०॥

### स्तवन ११ मुं.

करजोमी कहे कामनी खखना, खखहो प्रीत-मजी श्रवधार ॥ ए गिरि वाह रे खखना॥ सफळ

करो खइ आपणो ख०, खबहो मानवनो अवता-र ॥ ए गिरि० ॥ १ ॥ नवलख टीको द्युं करो ख० ललहो सजवामा जोमाव ॥ ए गिरि०॥ सुनंदा नो नाहलो ल०, ललहो त्रिज्ञवन तिलक जेटाव ॥ ए गिरि० ॥ श। अजितसेनादिक जिनवर ल०, खबहो मुक्ति गया इए ठाम ॥ ए गिरि०॥ जी-न तनुं फरशी नूमिका ख०, खखहो सिद्ध अनंत नुं ठाम ॥ ए गिरि० ॥३॥ इण चोवीशी सिद्धाच से ल०, खलहो नेम विना त्रेवीश ॥ ए गिरि०॥ जावि चोवीशी **आवशे ख**०, खबहो पद्मनाजादि जगीश ॥ ए गिरि० ॥ ४ ॥ आदि जिएंद स-मोसर्या लण, ललहो पूर्व नवाणुं वार ॥ ए गिरि० ॥ चोमासु अजित जिनेश्वर ल०, ललहो शांति चोमासु सार ॥ ए गिरि० ॥ ए॥ पंच क्रोम परि-। रुं ख॰, खबहो रिषन्नसेना पुंमरिक ॥ ए गि-

रि० ॥ चैत्र पूनम शिव संपदा छ०, खखहो पा-मी थया निरन्निक ॥ ए गिरि० ॥ ६॥ कॉर्त्तिक पूनमे कामित वर्षा ल०, खलहो जाविम वारि-खील्य दोय ॥ ए गिरि० ॥ दशक्रोम मुनि महं तसु ल॰, ललहो प्रणमी पातिक धोय ॥ एँ गि-रि॰ ॥॥ नमी विनमी विद्याधरा ल॰, ललहो वे कोनी सुनि संघात ॥ ए गिरिव ॥ फागण सुद दशमी दिने ल०, ललहो की घो कर्मनो घात ॥ ए गिरी ।। ए ॥ रिषन्न वंशी नृपति घणा ख०, लबहो जरत श्रंगज केइ पाट ॥ ए गिरी०॥ सि-स्राचल श्रेणे चमया ल० ललहो रोप्या धर्मना घाट ॥ ए गिरी० ॥ ए ॥ नारद एकाणुं लाखशुं ख०, खबहो राम जरत त्रण कोम ॥ ए गिरीण ॥ वीश कोमग्रुं पांमवा ल०, ललहो देवकी स्त । खट जोम ॥ ए गिरीण ॥ १० ॥ हरीनंदन हो ग

वंदीए ल॰, खलहो सांव प्रयुक्त कुमार॥ ए ं गिरी ॥ कोमी सामी आठ साथे थया लण, लल हो शीवसुंदरी जरथार ॥ ए गिरी० ॥११॥ थाव चा स्त संजमी लण, खबहो सहस शुं अणसण लीध ॥ ए गिरी० ॥ नसी शिष्य नंदिखेणजी खo, खबहो अजितशांति स्तवन कीथ॥ ए गि-री॰ ॥ १२ ॥ सुवृतरोठ मुणींदर्गु ल॰ ललहो ग्रु क परिव्राजक सिध ॥ ए गिरीण ॥ पंचसया से-लिंग सूरि ल॰, ललहो मंनकस्नी सुप्रसिध॥ ए गिरी० ॥१३॥ सिद्धाचल विमलगिरी ल०, लख-हो मुक्ति निलय शिव गम ॥ ए गिरी० ॥ शेत्रं जा आदि जेहनां ख०, खलहो उत्तम एकवीश नाम ॥ ए गिरी० ॥ १४ ॥ जनसागर तरीए जेणे ल॰, ललहो तिरथ तेह कहेवाय ॥ ए गिरी॰ ॥ ्कारण सकल सफल होवे ल०, ललहो आतम-

( १९ ) विरज सोंहाय ॥ ए गिरीण ॥१५॥ तिरथ स्थंज

ए जैननो छ०, खलहो शीवमंदिर सोपान ॥ ए
ित्री० ॥ क्षीमाविजय गुरुश्री लहो छ०, ललहो
सेवक जीन धरे ध्यान ॥ ए गिरी० ॥१६॥
स्तवन १२ मुं.
सुण जीनवर शेत्रंजा धणीजी, दास तणी श्र-

रदास ॥ तुज आगळ बालक परेजी, दूं तो करं श्रदाशरे ॥ जीनजी मुज पापीने तार॥ तुंतो क-रुणारस नयोंजी, तुं सहुनो हितकाररे जीनजी ॥ मुज० ॥१॥ हुं अवगुणनो उरमोजी, गुण तो नही सबसेश ॥ परगुण पेखी नवि बाकुंजी, केम संसार तरेशरे जीनजी ॥ मुजण॥ २ ॥ जी वतणा वध में कर्याजी, बोख्यो मृषावाद ॥ क-, पट करी परधन हर्यांजी, सेव्या विषय संवादरे जीनजी ॥ मुज० ॥ ३ ॥ हुं खंपट हुं लाखची-

वंदीए ल०, खलहो सांव प्रयुक्त कुमार॥ ए ं गिरी ॥ कोमी सामी आठ साथे थया लण, तत हो शीवसुंदरी जरथार ॥ ए गिरी० ॥११॥ थाव चा सुत संजमी लण, ववहो सहस गुं अणसण लीध ॥ ए गिरी० ॥ नसी शिष्य नंदिखेणजी खा, खखहो अजितशांति स्तवन कीध॥ ए गि-री० ॥ ११ ॥ सुवृतशेठ मुणींदशुं ल० ललहो शु क परिवाजक सिध ॥ ए गिरीण ॥ पंचसया से-लिंग सूरि ल॰, ललहो मंनकमुनी सुप्रसिध॥ ए गिरी० ॥१३॥ सिद्धाचल विमलगिरी ल०, लल-हो मुक्ति निलय शिव गम ॥ ए गिरी ॥ शेत्रं जा आदि जेहनां ल०, ललहो उत्तम एकवीश नाम ॥ ए गिरी० ॥ १४ ॥ जनसागर तरीए जेले ल॰, ललहो तिरथ तेह कहेवाय ॥ ए गिरी॰ ॥ कारण सकल सफल होवे ल०, ललहो आतम- ,( **१**९ )

विरज सोंहाय ॥ ए गिरी० ॥१५॥ तिरथ स्थंत्र ए जैननो ल०, ललहो शीवमंदिर सोपान ॥ ए गिरी० ॥ कीमाविजय गुरुषी लहो ल०, ललहो | सेवक जीन धरे ध्यान ॥ ए गिरी० ॥१६॥

स्तवन ११ मुं.

सुण जीनवर होत्रंजा धणीजी, दास तणी अ-रदास ॥ तुज आगळ बालक परेजी, हुं तो करुं श्रदाशरे ॥ जीनजी मुज पापीने तार॥ तुंतो क-रुणारस न्नयोंजी, तुं सहुनो हितकाररे जीनजी ॥ मुजण् ॥१॥ हुं अवगुणनो र्चरमोजी, गुण तो नहीं खबलेश ॥ परगुण पेखी निव शकुंजी, केम संसार तरेशरे जीनजी ॥ मुजण॥ १ ॥ जी वतणा वध में कर्याजी, वोख्यो मृषावाद ॥ क-पट करी परधन हर्यांजो, सेव्या विषय संवादरे जीनजी ॥ मुज० ॥ ३ ॥ हुं लंपट हुं लालची-

जी, कर्म कीधां केइ क्रोम ॥ त्रण जुवनमां को नहींजी, जे छावे मुज जोमरे जीनजी ॥ मुज ॥ ४॥ विद्र परायां अहनीशेजी, जोतो रहु जग नाथ ॥ कुगति तणी करणी करीजी, जोड्यो ते इशुं साथरे जीनजी ॥ मुज०॥ ५॥ कुमति कु-टील कदायहीजी, वांकी गति मति मुज ॥ वां-की करणी महारोजी, शी संत्रलावुं तुंजरे जी-नजी ॥ मुज० ॥ ६ ॥ पुन्य विना मुज प्राणि उ जी जाणे में बुंरे आय ॥ ऊंचा तरुवर मोरीया जी, त्यांही पसारे हाथरे जीनजी ॥ मुज० ॥॥ वीण खाधा वीण जोगव्याजी, फोगट कर्म बं-धाय ॥ आर्तध्यान मीटे नहींजी, कीजे कवण<sup>े</sup> जपायरे जीनजी ॥ मुजण् ॥ ए॥ काजळथी पण शामलाजी, मारा मन परिणाम ॥ सोणा मांही इरंजी, संत्रारं नही नामरे जीनजी ॥मुज्ञा

ए॥ मुग्ध लोक ठगवा जणीजी, करं अनेक प्र-पंच ॥ कुम कपट हुं के ज़वीज़ी, पाप ताणों करूं संचरे जीनजी ॥ मुज० ॥ र०॥ मन चंचल न रहे कीमेजी, राचे रमणीरे रूप ॥ काम विटंबण शी कहुंजी, पमीश हुं छुर्गति कुपरे जीनजी ॥ मुज्ञ ॥ ११ ॥ किस्या कहुं ग्रेण माहराजी, की-स्या कहुं अपवाद ॥ जेम जेम संनाहं हैयेजी, तेम तेम वाधे विषवादरे जीनजी ॥ मुज्रव ॥१२ ॥ गिरुत्राते निव लेखवेजी, निग्रण सेवकनी वा-त ॥ निचतणे पण मंदिरेजी, चंद्र न टाले ज्यो तरे जीनजी ॥ मुज० ॥ १३॥ निग्रणो तोपण ता हरोजी, नाम धराव्युं दास ॥ कृपा करी संज्ञा-रजोजी, पुरजो मुज मन श्राहारे जीनजी ॥ मुज॰ ॥ १४ ॥ पापी जाणी मुज न्नणीजी, मत मूको विसार ॥ विख इसाइस आदरोजी, इश्वर

( ४१ )

न तजे तासरे जीनजी॥ मुज्जा१५॥ उत्तम गुण कारी हुएजी, स्वार्थ विना सुजाए ॥ करसए सिंचे सरत्ररेजी, मेह न मागे दानरे जीनजी ॥ मुजणारद्या तुं जपगारी गुण निलोजी, तुं शेव क प्रतिपाळ ॥ तुं समरथ सुख पूरवाजी, कर माहारी संजाळरे जीनजी ॥मुज०॥ १९॥ तुंज ने शुं कहीए घणुंजी, तुं सो वाते जाए ॥ मुज ने थाजो साहिबाजी, जन जन ताहरी आणरे जीनजी ॥ सुजण ॥१७॥ नाजिराया कुल चंदलो जी, मारुदेवीना नंद या कहे जीन हरख निवार ज्योजी, देजो परमानंदरे जीनजी ॥मुज्जा१ए॥

# स्तवन १३ मुं.

निद्धमी रायण तरुतळे, सुण सुंदरी ॥ पीद्ध-मा प्रजना पायरे ॥ गुणमंजरी ॥ जन्त्रत ध्याने २ ॥ सुण० ॥ एहीज मुक्ति जपायरे ॥

(83) गुण् ॥ शितळ गंयाए बेशीए ॥ सुण् ॥ रा-तको करी मन रंगरे ॥ गुण्णा । पुजीए सोवन फुलमे ॥ सुण्व ॥ जेम होय पावन छंगरे ॥ गुण ॥ खीर फरे जेह उपरे ॥ सुण ॥ नेह ध-रीने एहरे ॥ गुण् त्रीजे जवे ते शीव लहे ॥ सुण् ॥ थाये निरमल देहरे ॥ गुण् ॥ प्रीत धरी प्रदक्षिणा ॥सुण्णा दीए एहने जे साररे ॥ गुण्ण ॥ अनंग प्रीति होय जेहने ॥ सुण्ण ॥

न्नव न्नव तुम खाधाररे ॥ग्रणणा कुसुमफळ पत्र

मंजरे ॥ सुण्० ॥ शीखा थमने मूळरे ॥ गुण्०॥ देवो तणा वासाय है॥ सुण् ॥ तिर्थने अनुकु ळरे ॥गुण्णा ज्ञानविमल गुण्जाखियो ॥सुण्ण

॥ शेत्रुंजा माहात्म्य मांहरे ॥ गुण्णा

स्तवन १४ मुं एक दिन पुंमरिक गणधरुरे लाल, पूर्वेश्री श्चादी जीणंद सुखकारीरे ॥ कहीए ते जवजळ जतरीरे लाल, पामीश परमानंद जववारीरे॥ एक ।। १ ॥ कहे जीन इणि गिरि पामशोरे साल, ज्ञान अने निरवाण जयकारीये ॥ तिरथ महिमा वाधशेरे लाल, अधिक अधिक मंगाण ीनरधारी रे ॥ एक० ॥ श ॥ इम निसु**णीने ति**हां व ञ्चावीयारे खाल, घातिकरम कर्यां पुर तमवारी रे पंचकोम मुनि परीवर्यारे लाल, हुआ सिद्धि इ-जुर प्रववारीरे ॥ एक० ॥ ३ ॥ वैत्री पूनम दिन कीजीएरे लाल, पूजा विविध प्रकार दिलधारी रे॥ फळ प्रदक्षिणा काउसगारे लाल, लोगस्स थुइ नमुकार नरनारीरे॥ एक०॥ ४॥ दस वीस तीस चालीस जलारे लाल, पचास पुष्पनी माळ अतिसारीरे ॥ नरजव खाहो खीजीएरे खाल, जेम होय कान निशाळ मनोहारी रे ॥एक०॥५॥

਼ ( ਪ੍ਰਖ ) ਸ਼ਰਤਕ 20 ਸੰ

स्तवन १५ मुं. सिद्धगिरि मंगन इश सुणो मुज विनती, मा-रुदेवानो नंव छो शीवरमणि पतिः; पूरक इष्ट अ-नीष्ट चुरक कमविली, नवनय नंजन रंजन तुजः मूडा जली ॥ अनंत गुणना आधार अनंती खक्ती वर्या, कायिकनावे ज्ञान दर्शन चारित्रः धया; अजर अमर निरुपाध स्थान पहोतां जी-हां, चार गतिमांही जमतो मुक्यो मूजने इहां ॥ कोध लोज मोह मत्सर वश हुं धमधम्यो, पण निज जावमां एक घमी प्रज निव रम्यो; सार करो इण अवसर प्रजुजी उचित सही, मोह ग-ये जो तारो तो तेहमां अधिक नहीं ॥ पण तुज दर्शन पामी अनुज्ञव जल्लस्यो, मिथ्या तामस सूर सरिखो तुंहि मिह्यो; उदय हुर्ज प्रज आज नाग्य मुज जागीयां, तुज मुख चंद चकोर

ण मुज लागीयां॥तेहीज जीहृव्या धन्य जेणे तुः गुण स्तव्या, धन धन तेहीज नयण जेणे तुज निरखीया; सूर्ति मनहर पध्न मनऋ ि मोहीर्ज, जाणुं त्रव महा सायर चुलकपणुं लहो ॥ त्रव अटवी सत्तवाह कर्म करि केशरि, जन्म जरा मृति रोग होद धनवंतिर ॥ ज्ञान रयण रयणायर गुण मणि जुधरा, राग देव कषाय जीती थया जिनवरा ॥ तारक मोह निवारक कष्ट मूज काप डंयो, नवोदधि पार जतारी मुक्तिपद आपज्यो; कमलविजयजी पंन्यास चरण तस किंकरुं, कहे मोइन तुज ध्यान ज्योज्य हुं धरं ॥ इति ॥

स्तवन १६ मुं.

माता मरुदेवीना नंद, देखी ताहरी मुरती मारुं मन खोनाणुंजी. मारु दीख खोनाणुंजी, मारुं चीत चोराणुंजी, देखी ए आंकणी. करु-

ग्णानाघर करुणा सागर, काया कंचन वाण; भोरी खंडन पावले, कांइ धनुष पांचसे मान. ॥ मा० ॥ १ ॥ त्रीगमे बेशी धर्म कहंता, सुखे परखदा बार; जोजन गामिनी वाणी मीठी, वर-संती जळधार. ॥ मा० ॥ १ ॥ जरवशी रुमी अपवराने, रामा वे मनरंग, पाये नेजर रल्फले कांइ करती नाटारंग ॥ मा०॥ ३॥ तुही ब्रह्मा तुहि विधाता, तुहिं जगतनो देव; सुरनर की-स्नर वासुदेवा, करता तुज पद सेव. ॥मा**०॥** ४॥ तुही त्राता तुही त्राता तुं जग तारण हार तुज सरीखो निह देव जगतमां अरवमीया आधार मा० ' श्री सीद्धाचळ तीरथ केरो, राजा रूपन जीएंद, ्रेन्टीरती करे माणेक मुनी ताहरी, टाळो जवना ्ड् ॥ मा०॥६॥

### स्तवन १७ मुं.

श्री सिद्धाचळ जेटीए रे मित्ता, महिमानो न-हीं पार रे; एकागर चित्ता ॥ ए गिरी शेवोने ॥ के बलकाने जाणता हो मित्ता, कही न शके छंश मात्र रे ॥ एका० ॥ ए० ॥ ए गिरी सेवो ध्यानमां हो मित्ता, करी थीर मन वच काय रे ॥एका॥। ए० ॥१॥ रीषज्ञजिणंद समोसर्या हो मित्ता, पू-र्व नवाणुं वार रे॥ एका०॥ ए०॥ पंचक्रोकपुंक-रिकजी हो मित्ता, वरीया शिववधु साररे॥ ए-का०॥ ए०॥श। जरत पाटे सुग्ते गया हो मि-त्ता, असंख्यात विख्यात रे ॥एका०॥ए०॥ नमि विनमि शिवसुख वर्या हो मित्ता, बे कोभी मनी संगाथ रे ॥ एका० ॥ ए० ॥ ३ ॥ इण्रास्मिरिंगरीर जे समोसर्था हो मित्ता, नेम विना की प्रवीशरे॥ का०॥ ए०॥ एकाणुं लाख नारद रुषि है। हुने

्ता, पांनव क्रोम वीशरे॥ एका०॥ ए०॥४॥ सांय प्रद्युन्न दोय वांधवा हो मित्ता, सामी आठ कोमी संगाय रे ॥ एका० ॥ ए० ॥ खट देवकीनं दन थया हो मित्ता, शिवसुंदरी जरथार रे॥ ए-का०॥ ए०॥ थ। यावच्या मुनि सहसद्युं हो मि-त्ता, पाम्या जवजल पार रे ॥एका०॥ए०॥ पांत्रीश हजार शिववरी हो मित्ता, ते वसुदेवनी नार रे ।।एका।।ए।।।।। एम अनेक मुगते गया हो मित्ता, मुनि गुण मणी खाण रे ॥ एका० ॥ ए०॥ बुद्धि नितीथी सेवता हो मित्ता, एम दरशन जाण रे ॥ एका० ॥ ए० ॥ ७ ॥ इति ॥ स्तवन १७ मुं.

(रिश्रिशानी देशी.]

[1]

प्रणमो प्रेमे पुंमरिक राजीर्ड ॥ गाजीर्ड ज
पूर्व मारे एह ॥ सीनागी ॥ जात्रारे जातारे पगे

वो मीवो छानंद पूर रे॥ सम०॥ १॥ छायु वर जीत साते करमनीजी, सागर कोमा कोमी हीए रे ॥ स्थिति पढम करणे करी जी, वीर्य अपुरव मोघर लीध रे॥ सम०॥ १॥ जुंगल नागी आ द्य कषायनी जी, मिथ्यात्व मोहनी सांकळ साय रे ॥ वार उघाड्यां शमसंवेगनां जी, अनुजव जव ने बेठो नाथ रे॥ सम०॥३॥ तोरण वांध्युं जीव दयातणुं जी, साथी पूर्या सरधा रूप रे ॥ धुप घटी प्रजु गुण अनुमोदना जो, धीगुण मंगल अ नुप रे ॥ सम० ॥ ४॥ संवर पाणी श्रंग पखातणे जी केसर चंदन जत्तम ध्यान रे॥ आतम गुण रुची म्रगमद महमहे जी, पंचाचार कुसुम प्रधा-नरे ॥ समण ॥५॥ जाव पूजाए पावन छातमः जी, पूजो परमेश्वर पुन्य पवित्ररे ॥ कारण जोगे कारज निपजे जी, क्तमाविजय जिन आगम रीतरे ॥ समकितद्वार गन्नारे पेसतां जी ॥६॥

( ५७ ) स्तवन १ जुं.

**ब्यादिजीनेश्वरे कीयो पारणुं, ब्या रस सेखर्मी** ॥ आदिव ॥ घना एकसोआठ सेलनी, रस जन रीया हे नीका ॥ जलट न्नाव श्रेयांस वहोरावे, मांमदिवीत्रा बुकारे ॥ त्रादि० ॥१॥ देव दुंदुन्नि वाज रहीहे सोनेश्वा रीवरखा; वारे मासद्युं की यो पारणो, गइ जूख सव तिरखारे ॥ आदि ।। १ ॥ रिद्धि सिद्धि कारज मनोकामना, घर घर मं-गळाचार ॥ दुनियां हर्ख वधामणां सिरे, छखा त्रिज तेहेवाररे ॥ आदि०॥ ३॥ संकट काटो विध निवारो, राखो हमारी लाज ॥ वे करजोमी नान्हु केता, रीखन्नदेव माहाराजरे ॥ श्रा रस सेलमी ॥ व्यादि ॥ ४ ॥ इति ॥

> स्तवन ३ जुं. प्रथम जिनेश्वर प्रणमीए, जास सुगंधी काय

॥ कल्पवृक्तपरे तास इंडाणी नयन जे, जूगपेरे खपटाय ॥१॥ रोग उरोग तुज निव नमे, अमृत<sup>्</sup> जेवा स्वाद ॥ तेहची प्रतिहत तेहमांनुं कोइ, नवि करे जगमां तुमशुं वाद ॥ २ ॥ वगर धोइ तुज निरमळी, काया कंचनवान ॥ नहि परस्वेद लगार तारे तुं तेहने, जे धरे ताहरुं ध्यान ॥३॥ राग गयो तुज मन थकी, तेहमां चित्त न कोय॥ रुधिर ख्रामिश्रथी रोग गयो तुज जन्मथी, दुध सहोदर होय ॥ ४॥ श्वासोश्वास कमल समो, तुज लोकोतर वाद ॥ देखे न आहार निहार च-र्म चक्क धणी, एवा तुंज अवदात ॥ ५ ॥ चार अतिशय मुळथी, उंगणीश देवनां की ध॥ कर्म खप्याथी अग्यार, चोत्रीश इम छितिशया सम वायंगे प्रसिद्ध ॥ ६॥ जीन उत्तम गुण गावतां, गुण आवे निज अंग ॥ पद्मविजय कहे एम स-

मय प्रज पाळजो, जेम थाउं अक्षय अनंग ॥ प्रथम जिनेश्वर प्रणमीए ॥ ७ ॥

स्तवन ४ थुं.

रिखन जिणंदा प्रथम जिणंदा, तुम दिशन होय परमाणंदा॥ छहीं नीचे जर तुंम दिदारा, मेहेर करीने करज्यो प्यारा॥ रिखन ॥१॥ छा पणने पुंठे जे वळगा, किमसरे तेहने करता छ-लगा॥ छलगा कीधा पण रे के वलगा, मोर पी-ठपरे नहु जनगा॥ रिखन ॥१॥ तुम पण छळगे थये केम सरशे, निक्त नली छाकि विशे॥ गग न जमे दुरे पमाइ; दोरी बळे हाथ रही छाइ॥

रिपन्न ॥३॥ मूज मनमुं हे चपळ स्वनावे, तो ए स्रंतरमुहुर्त पस्तावे॥ तुंतो समय समय वदसा ए, एम केम प्रिती निवाहो थाये॥ रिपन्न ॥॥॥

ते माटे तुं साहिव माहार, हुं हुं सेवक जवा

ज्ञव ताहारे ॥ एइ संबंधमां महोज्यो खामी, वा चक मान कहे शिर नामी ॥ रिषज्ञ ॥ ५ ॥

स्तवन ५ मुं.

प्रथम जिनेश्वर पुजवा, र्संयर मोरी, श्रंग ज-खट धरी छावहो ॥ केसर चंदन मह महे, सयर मोरी, सुंदर आंगी बनाव हो, सेहेज सबुणो मारो, शीव सुख खीनो मारो ॥ ज्ञाननो नी-नो मारो, देवमां निगनो मारो ॥ साहिबो० श सयर मोरी ज्यं ज्य प्रथमं जीएंद हो ॥ धन्य मारुदेवा कुखने, स० वारी जाउं वार इ-जार हो॥ स्वर्ग शिरोमणीने तजी, स० जहां ख-हे प्रजु अवतार हो ॥ सेहेजंण ॥१॥दायक नायक्र जन्मथी, स॰ लाज्यो सूरतर दृंद हो ॥ युगला अर्म निवारणो, सण जे थयो प्रथम नरिंद हो ॥ सेहेजणा३॥ लोक निती सिव शिखवी, स॰ दा

खवा मुक्तिनो राइ हो ॥ राज्य जळावी पुत्रने

स॰ थाप्यो धर्म प्रवाह हो ॥ सेहेज॰ ॥४॥ संज

म लेइने संचर्या, स० वरस लगे वीण अहार

हो।। शेलमी रस शाहेदीन, स० श्री श्रेयांशने सुखकार हो ॥ सेहेज० ॥५॥ मोहोटा महंतनी वांकरी, स॰ निष्फळ कदीए न थाय हो ॥ मुनी पण निम विनमि कर्या, स० क्रांणमां खेचर राय हो ॥ सेहेज० ॥६॥ जननिने कीधुं जेटणुं, सक केवळ रत अनुप हो ॥ पहेलां माताजीने मोक स्यां, स० जोवा शीववहु रुप हो ॥ सेहेज० ॥॥ पुत्र नवाणुं परिवर्या, स० जरतना नंदन आत हो ॥ अष्ट करम अष्टापदे, स॰ योग निरुद्धये नृष्ट हो ॥ सेहेज ॥ ॥ तेहना विंव सिद्धाचळे, स ॥ पूजो ए पावन छंग हो ॥ इतमाविजय जिन निर हैं सतां, सण उठले हर्ज तरंग हो ॥ सेहेज० ॥ए॥

## स्तवन ६ हुं.

( साहेव वाहु जिनेश्वर विनवुं.-ए देशी. )

हो तारक रिषन जिनेश्वर तुं मल्यो, प्रत्यक्त पोत समान हो ॥ हो तारक तुजने जेइ अविखं ्बिञ्चा, तेणे बह्यं तुज स्थानहो ॥ तारकण ॥१॥ तारक गुण अनंता ताहरा, कोइ कही न लेशे पार हो ॥ हो तारंक केवळी क्रोम मळे कदी ॥ जाणे न कहे निरधार हो ॥ तारक ।।।।। तारक तुज वंदन पूजन करी, पवित्र करुं निज देह हो ॥ हो तारक तुज गुण स्तवनाए स्तवी॥ जीहृवा करुं अमृत बेह्हो ॥ तारक० ॥३॥ तारक गण-धर मुनीवरे स्तव्यो, स्तव्यो देवनी कोमहो 👢 तारक हुं पण तुजने स्तवुं ॥ ज्ञिक्त करुं नीजगुं १ ण होमहो॥ तारक०॥४॥ हो तारक मारुदेवी माताने नमुं, रत्न कुक्ती धरनार हो ॥ तारक

नाजिराया कुळ चांदलो, सकळ जंतु हितकारहो ॥ तारक०॥ थ॥ हो तारक सुनंदा सुमंगला त-णा, प्रीतम प्रज्ञ विख्यात हो ॥ तारक श्री पुंक रिक गणधर तणा, पितामह जगगुरु तातहो ॥ तारक०॥ ६॥ तारक तुज नामे रिद्धि संपजे, वा धे कितीं अपार हो ॥ तारक शिवल ही सेहेजे मळे॥ सफल याये अवतार हो ॥ तारक०॥ ॥॥

स्तवन ७ मुं.

(राग गोपीचंदनो.)

श्रादेश्वर दादा अरज सुणोने प्रज म्हारी॥ए टेक ॥ नाजिराजको नंदन निरखुं, धरुं श्रहोनि-श्र ध्यानः ग्रंर न धारुं चित्त मही, तुमहीज मुज श्राधाररे ॥ श्रादेश्वर० ॥१॥ लक्ष चोराशी मांहे हिंदीयो, जमीर्ग काल श्रवंतः संसार सागर स-ामं पीधो. पण प्यास न बुजी श्रंतरे ॥ श्रा०॥

र ॥ कोध मान मायामां लपट्यो, लोज करे तो फान; मोरी मन वच काया स्थिर न रे'वे, जब जीव होत हेरानरे।। आ० ॥३॥ जब आदिनाथ को दरसन पावुं, तब सुमताको लागे संग; जो-कुमताको पुर करे तो, सुद्धा समकितवंतरे॥ **ख्याणाधी। जब सुमता प्रगटे घट मांही, तब छ**ष्ट करम थाय दुर; निवक जीवने कारणेरे, शीवरम ग्रीरहे इजुररे ॥ आ०॥ ए॥ सुरचंद सुत करे बंदगी, लक्कर करे अरदास; अहप बुद्धि है मा-हरी, सुने आयो मुग्तिराजरे ॥ आ० ॥६॥ नानि राजा मरुदेवीका नंदन, जुगला, धर्मनीवार; बेर बेर मोरी एज विनंती, जनसागर पार जताररे ॥ त्रादेश्वरः ॥ ७ ॥

स्तवन ए सुं.

नान्नी नरींदनो नंदन वंदीए, माहदेवाजी मा त मजार ॥ निहं जस लंबन लंबन गवपतुं, मे- ख्या मोइ मुद्दाविकार ॥ क्रेवल कमला विमसा तुं वर्यो ॥१॥ इरिहर ब्रह्म पुरंधर ज्ञानथी, ज्ञा-न छनंतु जिनवर राज॥ जगलोचनथी छिधिक प्रजा नहि, जेम रीखव तारकना समुदाय॥ के-वल ॥ १ ॥ धर्म बनायो रे माया परिहरीए, जब दावानल जपसम नीर ॥ पाप हराया रे काया ध-नुषनी, पंचसया सोवन दारीर ॥ केवलण ॥३॥ शीवसुत जोगी रे शीवसुख छापीए, दासतणी श्ररदास मनाय ॥ मोटा मौन थइने जो रहे, तो केम सेवक कारज याय ॥ केवलण ॥ ४ ॥ पंकज दळ जस बींदु जग सहे, उपमा मोतीनी माहा-राज ॥ सजन संगे जग जस पामीए, कहे शुज सेवक द्यो शीवराज ॥ केवल० ॥ ५ ॥

स्तवन. ए मुं.

(बोस्रो प्यारा प्रेमी पोपटजी बोल-ए राग.)

( ६६ )

चालो प्यारा चेतन सिद्धाचळ चालो, चालो चालो ऋषन्नजीन वंदो; वाहालो मारुदेवी माताजीनो लाखो, चालो चालो पापनीकंदो; प्रजु तारा दर्शननी बखीहारी, भारी धारी वदन जोडं धारी; मूर्ति तारी ज्ञांत सुधारस क्यारी, न्यारी न्यारी अकळगती न्यारी. श्री पार्श्वनाथना स्तवनो. भाग त्रीजो.

स्तवन. १ क्षुं.

प्यारो प्यारो रे हो वाला मारा पास जि<u>णंद</u> मुने प्यारो ॥ तारो तारोरे वाला मारा जवनां

दुखमां वारो ॥ काशीदेश वणारशी नगरी, छ-श्रसेन कुल सोहीएरे ॥ पास जिणंद वामानंद मारा वाला, देखीत जन मन मोहीए॥ प्यारो० ॥ १ ॥ वप्पन दिग् कुमरी मिली आहे, प्रजुजीने हुलरावेरे: थेइ थेइ नाच करे मारा वाला, इरखे जिन गुण गावे ॥ प्यारो० ॥१॥ कमठ इठ गा-ख्यो प्रजु पार्श्वे, वळत जगार्यो फणी नागरे; दी-र्र सार नवकार नागकुं, धरणींड पद पायो ॥ प्यारो० ॥३॥ दिक्ता लेइ प्रजु केवल पायो, सम वसरणमें सुद्रायोरे; दीये मधुरी देशना प्रजु, चौ-मुख धर्म सुणायो ॥ प्यारो० ॥४॥ कर्म खपावी शिवपुर जावे. अजरामर पद पावेरे; ज्ञान अमृत रस फरसे मारा वाला, ज्योतिसें ज्योत मिलावे प्यारोव ॥ य ॥

स्तवन. १ जुं.

मोहन मुजरो लेजो राज, तुम सेवामां रेहेशु, गनंदन जगदा वंदन, जेह सुधारस खाणी॥

मुख मटके लोचनके लटके, लोजांणी इंडाणी ॥ मोइन० ॥१॥ जब पटण चीहु दीशी चारे ग-ति, चोराशी लाख चौटा ॥ क्रोध मान मायाने लोजादिक, चोवटीया यति खोटा ॥ मोहन०॥ श ॥ मिथ्या मेतो कुमति पुरोहित, मदनसेनाने तोरे ॥ लांच लइ लाख लोक संतापे, मोहकंदर्प ने जोर ॥ मोहन० ॥३॥ अनादि निगोदनो वंधी खाणो, तृष्णा तोपे राख्यो ॥ संज्ञा चारे चोकी मेली, वेद नपुंसक वांको ॥ मोहन० ॥४॥ ज्ञव-स्थिति कर्म विवर लइ नाठो, पुन्य उदय पण वाधो ॥ स्थावर विकलेंडीपणुं उलंगी, पंचेंडीपणुं लाधो ॥ मोहन० ॥५॥ मानवनव आरंज कुळ सद्गुरु, विमळ बोध मख्यो सुजने ॥ क्रोधादि-क रिपु शत्रु विणाशी, तेणे उंखखाव्यो तुजने ॥ मोइन ।।।।। पाटणमांहे परम दयाळु, जगत

विजुपण नेट्या ॥ सतर वाणुं ग्रुन परिणामे, कर्म कटीन वल मेटया ॥ मोइन० ॥॥ समिक त गज उपसम श्रंवामी. ज्ञान कटक वल कीधुं ॥ क्माविजयजिन चरण रमण सुख, राज पोन्तानुं लीधुं ॥ मोइन० ॥ ७ ॥

### स्तवन ३ जुं.

घनघटा जुवनरंग ठाया, नवखंगा पार्श्वजिन पाया ॥ प्रजु कमन इनीकुं इनाया, वीषधर पर जलती काया; दील दया धरीकुं ठोकाया, सेवक मुख मंत्र सुनायाः क्षणमें धरणेंद्र बनाया ॥ नव र्वंमा० ॥१॥ में र्टर देवनकुं ध्याया, सब फोकट जनम गुमाया; सुणो वामा राणीका जाया, कुछ परमारय नहीं पाया; तो फुटा ढोल वजावा ॥ नवलंका० ॥१॥ सुण स्वामी कर जरमायाः में र्ल इस्ते पीतळ पाया; मुज हुवा वहु छः ख<sup>भा</sup>

हमोने नाच नचायां; इश विविध के वहु आया ॥ नवखंगा ॥३॥ गोघा बंदर सुख पाया, जव बहु जपगार कराया; नवखंका नाम धराया, में सुणकर चरणे आया; उद्घार करो महाराया ॥ नवखंसा० ॥४॥ हुवा चतुर सास मुज् आया की स कारण अब बेठाया; यो मनवांठीत सुखदा-या, हुं प्रेमे प्रणमुं पाया; सेवकका काज सराया ॥नवखंका० ॥५॥ इश विधी निधी इंदुं कहाया, जला खाश्वीन मास सोहाया; दीवाळी दीन जब छाया, में छात्म छानंद पाया; एम वीर-विजय गुण गाया ॥ नवखंषा० ॥ ६ ॥ स्तवन ४ जुं.

खावो खावो पासजी मुज मळीया रे, मारा म<sup>=</sup> नना मनोरय फळीया ॥त्यावोण। ए आंकणी॥

तारी मुरत मोहनगारीरे, सह संघने लागे वे प्या

री रे ॥ तमने मोही रह्या सुर नरनारी ॥ आवोव ॥र॥ श्रववेती मुरत श्रजु तारी रे, तारा मुखना उपर जाउं वारीरे नाग नागणीनी जोम उगारी ॥ आवो० ॥ २ ॥ धन्न धन्य देवाधी देवा रे, सु-रलोक करे हे सेवा रे॥ अमने आपोने शिवपुर मे वा ॥ श्रावोव ॥३॥ तमे शिवरमणीना रसीया रे, जइ मोक्षपुरीमां वसीया रे॥ मारा हृदयकमल मां वसीया ॥ आवो०॥।।। जे कोइ पासतणा गु-ण गारो रे, जब जबनां ते पातीक जारो रे॥ तेनां समिकत निर्मल याशे ॥ आवो०॥५॥ प्रज त्रेवी शमा जिनराया रे, माता वामादेवीना जाया रे॥ श्रमने दरिशन दोने दयाला ॥ श्रावोव ॥ ॥६॥ हुंतो खळी खळी खागुं हुं पाय रे, मारा जरमां ते इरख न माय रे॥ एम माणेक विजय गुण गाय ॥ श्रावो ॥ ७ ॥

पंन्यासजी महाराजा श्री कमळावेजयजीना शिष्य मुनी मोहनविजयजीनां बनावेळां स्तवनोः

स्तवन. ५ मुं.

नेंखरे जतारों राजा नरथरी-ए देशी.

मन मोहन प्रज पासजी, सुण जगत आधा रजी ॥ शरणे आव्यो प्रज ताहरे, मुज दुरित नीवारजी ॥ मन० ॥१॥ विषय कषायना पासमां, प्रम्यो काल अनंतजी ॥ राग द्वेष महा चोरटा, लुंट्यो धर्मनो पंथजी ॥ मन० ॥ १ ॥ पण कांइ पुरव पुन्यथी, मलीया श्री जिनराजजी ॥ प्रव-समुद्रमां बुमतां, आलंबन जीम जाजजी ॥ म-न० ॥३॥ कमठे निज अज्ञानथी, उपसर्ग कीधो

बहु जातजी ॥ ध्यानानस प्रगटावीने, कीधो क-र्मनो घातजी ॥ मन० ॥४॥ केवसङ्गानथी देखी- युं, स्रोकास्रोक स्वरूपजी ॥ विजयमुक्तिपद जङ् वर्युं, सादी श्रमंत चीदरूपजी ॥ मन० ॥५॥ ते पद पामवा चाहतो, मोहन कमस्रनो दासजी॥ मनमोहन प्रज माहरी, पूरज्यो मननी श्राद्या-जी ॥ मन मोहन प्रज पासजी ॥ ६ ॥

#### स्तवन ६ वं.

शो गति थाशे अमारी उं दीनानाथ, शी गति यारो अमारी॥ इंद्रीने काजे हुं घणुं धायो, कर्म कीधां वहु जारी ॥ दी० शी० ॥ रा॥ वे वाते मारुं मन खबचायुं, एक कंचन बीजी नारी॥ दी० शीण ॥१॥ देशदेशांतर हुं जमी छाव्यो, नाठा-नी नथी वारी॥ दी० शी०॥३॥ हुं हुं करतां गयो जन्मारो, जिक्त न जाणी तुमारी॥ दी० शी०॥ ४॥ जनसागरमां तारो दास बुमे हे, श्री पार्श्वनाथ से तारी ॥ दी० शी० ॥ ५ ॥

( 88 ) --

स्तवन ७ मुं.

नवखंगाजी हो पास मनमुं लोनावी बेठा आप उदास तारे तो अनेक हे ने मारे तो तुं एक कामी, क्रोधी देव जोइ काढी नांखी टेक. नवष ॥ १ ॥ कोइ देवी देवतानो जाली जनी हाथ मोढे सांके सोरलीने नाचे राधा लाथ ॥ नव ॥ १ ॥ जटा जुटी शीरधारे वळी चोळे राख, गळे तो गीरजाने राखे जोगीपणुं खाख ॥ नवष ॥ ३ ॥ पीरने फकीर जोया नीरग्रणी देव, काच कणी मणी गणीए, तो खोटी टेव ॥ नव० ॥ ॥ ४ ॥ देव देखी जुठमाने आव्यो हुं हजुर, गुण् आपो आपना तो कांती जरपुर ॥ नव० ॥ ५ ॥

॥ श्रो शांतिनाथनुं स्तवन ॥

स्तवन १ ह्यं.

सुण दयानिधी तुज पद पंकज मुज मन मधु

कर सीनो॥ प्रजु श्रविश मातानो जायो, विश्व-सेन उत्तम कुळ आयो; एक जनमां दोय पदवी पायो ॥ सुण दयानिधी० ॥ तुं तो रात्र दिवसः रहे सुख त्रिनो ।।सुण्णार॥ प्रजु चिक्रजीन पदनोः न्रोगी, शांति नाम यकी थाय निरोगी; तुज सम श्रवर नहीं दुजो योगी ॥ सुण दयानिधी० ॥ शा खट खंगतणो प्रञ्ज तुं लागी, निज आतम रिद्धि तणो रागी; तुम सम अवर नही वेरागी सुण द्यानिधी० ॥३॥ वम्त्रीर घया संजम धारी, सहे केवल दुय कमला सारी; तुम सम अवर नही जपगारो ॥ सुण दयानिधी० ॥ ४ ॥ प्रजू मेघ रथ जन युण खाणी, पारेचा उपर करुणा न्छाणीः निज शरणे राख्यो सुख खाणी॥ सुण द्या निधीण ॥ए॥ प्रज्ञ कर्म कटक जन जय टाळी, निज व्यातम गुणने अञ्चयाळी: प्रसु पा- स्या शिववधु लटकाळी ॥सुण द्यानिधी०॥३॥ साहेव एक मुजरो मानीजे, निज शेवक उत्तम यद दीजे; रूप कीर्ति करे तुज जीव विजे॥ सु-ण द्यानिधी०॥ ॥ १ति॥

#### स्तवन १ जुं.

सुणों शांतिजिएंद सोनागी, हुंतो थयो हुं तुं म गुण रागी; तुमे निरागी नगवंत, जोतां कीम मलशे तंत ॥ सुणो० ॥१॥ हुंतो क्रोध कषायनो जरीर्ड, तुंतो उपसम रसनो दरिर्ड; हुंतो अज्ञाने त्र्याचरिनं, तुंतो केवल कमला वरीनं ॥ सुणो**०** शशा हुंतो विषयारसनो आशी, तेंतो विषया कीधी निराशी; हुंतो करमने जारे जायों, तेंतो अञ्च न्नार जतायों ॥ सुणोष ॥ ३ ॥ हुंतो मोह-त्तणे वश पमीर्ड, तेंतो सघला मोहने हणीर्ड; हुंतो जन समुद्रमां खुंच्यो, तुंतो जन समुद्रथी

पहाँच्यो ॥ सुणो० ॥ ४ ॥ मारे जनम मरणनोः जोरी, तेंतो तोक्यो तेहची दोरो; मारो पासो न मेले राग, तमे प्रज्ञुजी थया वितराग ॥ सुणीं ॥५॥ सुने मायाए मुक्यो पासी, तुंतो निरबंधन अविनाशी: हुंतो समिकतथी अधुरो, तुंतो स-कल पदारथे पुरो ॥ सुणो०॥ ६॥ मारे ठो प्रज्ञ तुंही एक, तारे मुज सरिखा अनेक; हुंतो मनथी न सुकुं मान, तुंतो मान रहित जगवान ॥ सुणोव ॥ ७ ॥ सारुं कीधुं कशु निव याय, तुंतो रंकने करे राय; एक करो मुज महेरवानी, मारो मुजरो लेजो मानी ॥ सुनो० ॥ ७ ॥ एक-वार जो नजरे निरखो, तो करो मुजने तुंम सरिखो: जो सेवक तम सरिखो यांदो, तो गुण तमारा गाहो ॥ सुणो० ॥ ए ॥ जनोजन तुम चरणनी सेवा, हुंतो मायुं प्रमु देवाधि देवा; सामु जुर्नने सेवक जाणी; एवी उदयरत्ननी वा-णी ॥ सुणोव ॥ १० ॥ इति

### स्तवन ३ जुं.

शांतिजिनेश्वर साचो साहिव ॥ शांति करण अनुकुलमे हो जिनजी ।। तुं मेरा सनमें, तुं मेरा दिलमें ॥ ध्यान धरुं पल पलमां साहेवजी ॥ तुं मेरा० ॥ जनमां जमतां में दरिशन पायो, आ-शा पुरो एक पलमें हो जिनजी ॥ तुं मेरा०॥ २ ॥ निरमल ज्योत वदनपर सोहे ॥ नीकस्यो जीम चंद वादलमें हो जिनजी ॥ तुं मेरा०॥३॥ मेरो मन तुम साथे लीनो ॥ मीन वसे ज्युं जळ में साहेबजी ॥ तुं मेरा० ॥ ४ ॥ जिनरंग कहे प्रजु शांति जिनेश्वर ॥ दीवोजी देव सकलमें हो जिनजी ॥ तुं मेरा० ॥ य ॥ इति ॥

( 58 )

स्तवन ४ धुं.

इहो-वे कर जोमी विनष्टं, सुण जिनवर श्री शांत ॥ पाप खमावुं आपणां, जे कीथां एकांत ॥ ढास-एकांत कट्टं सुणो स्वामि॥ हुंतो चरण तु-मारा पामी॥ मुजमांहे कपट वे बहोळो ॥ ते सुणतां मन वाये दोलो परिविद्य प्रगट में की-थां ॥ कुमां आळ में परने दीयां ॥ तेथी ठोमावो सुज तात ॥ शांतिनाय सुणां मोरी वात ॥ १ ॥ **डिहो∙-नव अनंत नमो आवीयो, चरण तुमारे देव** ॥ जेम राख्यो पारवको, तेम राखो मुझ हेव ॥ रास-इवे एकेंड्री आदिक जीव ॥ दुइव्या कर-ता श्रित रीव ॥ तस लाख चाराशी जेद ॥ राग देष पमाङ्या संद ॥ मृया वोलंतां नावि लाज॥तो केम सरहो थातम काज॥ चोरी इए जब परजद कीषी॥ पर रमणीशुं जहीज हीषी ॥ २ ॥

महेर करी टालो महाराजजी, जन्म मरणना फेरा हो जीनजी ॥ अब हुं शरणे आव्यो ॥ १॥ गरनावासतणां दुःख मोटां, उंधे मस्तक रही-यो ॥ मल मुतर मांहे लपटाणो, एवां दुःख में सहीयां हो जिनजी॥ अव०॥१॥ नर्क निगोद मां जपन्यो ने चिवयो, सूक्ष्म बादर थइडी॥ ्रवेंधाणो सूइने अप जागे, मान तिहां कीहां र-ही हो जिन्जी ॥ अव० ॥३॥ नर्क तणी अति वेदना जल्लसी, सही ते जीवें वहु ॥ परमाधामीने वंश पनीर्न, ते जाणो तमे सहु हो जिनजी ॥ अ व० ॥ श। तिर्यचतणा ज्ञव की धा घणेरा, विवेक नहीं लगार ॥ निशदिननो व्यवहार न जाएयो, केम उतराये पार हो जनजी ॥ श्रव० ॥ थ॥ देवं ताणी गति पुन्ये हुं पाम्यो, विषयारसमां जीनो भ वृत पच्काण उदय निव आव्यां, तान मान ुं गंहे खीनो हो जीनजी ॥ श्रवण ॥ ६ ॥ मनुष्य

जनमने धर्म सामधी, पाम्यो हुं वहु पुन्ये॥ राग देव मांहे वहु जळी , न टळी ममता बुध हो जिनजी ।। अव० ॥ ९॥ एक कंचनने वीजी का-मिनी, ते शुं मनमुं बांध्युं, तेना जोग क्वाने हुं ग्रो, केम करी जिनधर्म साधुं हो जिनजी॥ अवण ॥णा मननी झोम कीधी अति जाजी, हुं वं कोक जम जेहवो ॥ कली कली कल्प में ज-न्म ग्रमायो, पुनरपि पुनरपि जेहेवो हो जि-नजी ॥ खव० ॥ए॥ गुरु उपदेशमां हुं नयी जि-ंनो, नावि सद्दंणा स्वामि॥ इवे वनाइ जोइए ित्रमारी, खिजमत मांहे ठे खामी हो जिनजी भ्यव ॥रवा। चार गतिमां हे रमवनी खो, तोप व ५६यां काज ॥ रिखन्न कहे तारो नेवकने, वां-नो गानी लाज हो जीनजी ॥ श्रवण॥ रह ॥ मान

यां फेरो टाळ ॥ जिन मुख जोवाने ॥५॥

## ॥ जिनराजनुं स्तवन ॥

जिनराज इमारा दीठा, में खोचन कीधा पाव ना ॥ प्रजु दर्शनसें पाप मिटत है, पुण्यतणो बंध थाय; रोग सोक न आधि, जपाधि, सर्व संकट मीट जायरे ॥ जिण्॥ १ ॥ अष्टमहा सिद्धि नव-निधी प्रगटे, जपतां श्री जिनराज; नाग्य उदय प्रगटाववारे, जपो सदा जिनराज रे ॥जि० ॥३॥ अष्ट करम दल खनगंजी सम, मस्मज करवा का-ज; ध्यान अनळ सम प्रज़जी करुं, धरो सदा न्नविराजरे ॥ जि० ॥३॥ जैन धरम हितेच्छ मंम ळी, जो सुख संपत्ति चाहाय; तो प्रजुजीना हर् शन जापने, ध्यान करो चित्त ठायरे ॥जि०॥४॥ ॥ श्री महावीर स्वामीनुं स्तवन ॥

वीरजी सुणों एक विनती मोरी, वात विचा-

रो तमे धणी रे ॥ वीर मने तारो, महावीर मने तारों ॥ जवजल पार जतारोने रे॥ ए आकणी॥ परीच्रमण में अनंता रे कीधा, इजुए ना आव्यो वेंग्लो रे॥ तुमे तो यया प्रज्ञु सिद्ध निरंजन, हमे तो छनंता जब जम्यारे ॥ बीर० ॥ रे॥ तुमे हमे वार अनंती नेळा, रमीआ संसारीपणे रे॥ तेइ श्रीत जो पुरण पाळो, तो हमने तुम सम करो रे ॥ वीर० ॥२॥ तुम सम हमने जोग ना जाणो तो कांइ योग्नं दीजीए रे ॥ जवोजन तुम चरए नी सेवा, पामी हमे घणुं रीजीए रे ॥ वीर०॥३। इंडजाळयो कहेतो रे आव्यो, गणधरपद तेह ने दीर्टर ॥ श्ररजुनमाखी जे घुर पापी, तेहरे ् जिन तमे उधयों रे॥ चीर० ॥४॥ चंदनवालाप ेश्रमदना बाकुल, पिनलाच्या तुमने प्रजुरे ॥ तेर

। भाहु नीसाचीरे कीथी, शिववधु साचे सेट

॥ श्री धर्मनाथजीनुं स्तवनः ॥

हारे मारे धर्मजिणंदशुं लागी पूरण प्रीतजो जीवमलो ललचाणो जिनजीनी उलगेरे लोल ॥ हारे मुने थारो कोइक समे प्रज्ञु सुप्रसन्नजो, वात खनी महारीरे सवी थाशे वगेरे लेाल ॥१॥ हारे प्रज्ञ दुरीजननो जंजेयों माहरो नाथजो, जळव हो नहीं क्यारे की धी चाकरीरे लोल ॥ हांरे मारा स्वामी सरखों कोण वे डुनिया मांह्यजों, जइए रे जीम तेहने घर आशा करीरे लोल ॥ १ ॥ इारे जस सेवा सेली स्वारथनी नही सीधजो, नालीर शी करवी तेइथी गोनिमी रे लोल ॥ इंरि कांइ जुतुं खाय ते मीठाइने माटेजो, कांइरे पर मारथ वीण नही प्रीतमीरे खोख ॥ ३॥ इारे छं तरजामी जीवन प्राण्याधारजो, वायोरे नवी जाएयो कलियुग वायरोरे लोख ॥ इारे लायक

नायक जगतवन्नस जगवंतजो, वाहरे गुण केरो -साहिव सायहरे खोख ॥ ४ ॥ हारे लागी मुजने ताहरी माया जोर जो, अखगारे रह्याथी होय उसंगलारे लोख ॥ हारे कुण जाणे अंतरगतनी विण महाराजजो, हेजेरे इसी वोलो ठांकी आं-वळारे लोख ॥५॥ हां रे तारे मुखने मटके अट-क्युं माहरं मनजो, आंखलमी अणीयासी काम णगारमीरे लोख ॥ हां रे मारां नयणां लंपट जोवे इल्इल् तुक्जो, रातेर प्रज रूपे न रहे वारी योरे लोख ॥६॥ हार प्रजु अखगा तो पण जा-णजो पारीने हजुरजो, ताहरीरे वलीहारी हुं नाउ पारणेरे खोल॥ संरेकिव रूप विबुधनो मो ंन करे धरदासजो, गिरकावी मन थाणी छ-ट श्रति पहेर सोस ॥ ३॥

दिर पधारीएरे, कृपा करी महाराज; कमलविजय पद सेवतां रे, मोह्नना वंडीत थायरे ॥जन्॥५॥

॥ श्री अजितनाथनुं स्तवन ॥

प्रितलकी बंधाणी रे अजित जिएंदशुं, प्रभु पाखे क्रण एक मनन सुहाय जो ॥ ध्याननी ताली रे लागी नेह्छुं.जलद घटा जेम शिवसुत वा हनदाय जो प्रिष्णा १ ॥ नेह पेखो मन मारो रे प्रज्ञ अलगे रहे, तन धन मन कारणथी ए सु-ज जो।। मारे तो छाधार रे साहेब रावळो, छंत-रगत तो प्रज्ञ आगळ कहुं गुंज जो ॥ प्रि०॥श॥ साहेब ते जगमां साचो जाणीए, सेवकनां जे से-हेजे सुधारे काज जो॥ एवे रे आचरणे केस करी रहुं, बिरुद तुमारो तारण तरण जहाज जो।। प्रिषे शश्। तारकता तुंज मांहे रे श्रवणे सांजळी, ते न्नणो हुं आब्यो हुं दीन दयाळ जो ॥ तुंज करु-

ानी लेहेरे रे कारज सरे, छुं घणुं कहीए जाण धागळ कृपाळ जो ॥ प्रि० ॥॥ करुणादिक की धी रे शेवक जपरे, तव त्रय नावठ नागी निक प्रसन्न जो ॥ मनवंठीत फळीया रे जिन आलंब-ने, करजोमीने मोहन कहे मन रंग जो ॥ प्रतल मी बंधाणी रे अजित जिणंदशुं ॥ ५ ॥

#### ॥ स्तवन ॥

कर्षी जंमो संसारमां रे, जेम कपीला नार॥ दान न दीधुं मुनिराजने रे, श्रेणिकने दरवार॥ कर्षी०॥१॥ कर्षी द्यास्त्र न सांज्ञळे रे. तीणे न पामे धर्म॥ धर्म विना पशु प्राणीति रे॥ तेमे नहीं कुकर्म॥ कर्पी०॥२॥ दाननणा श्रंतराय भीरे. दाननणो परिणाम॥ नवी पामे जपदेश-रे, लोक न ले नस नाण्॥ कर्पी०॥ ३॥

· । एता अनि सांनली रे, नावे घर अण्गार॥

न्याय हो; दीधा विना नहि ब्रुटशों, करो क्रोम जपाय हो. ॥ प्यारोण ॥ ए ॥ दायक नाम धरा-ववा, तो आपो मुज एक हो; जिक्त मुक्ति पद आपीने, साहेब राखों टेक हो. ॥ प्यारोण ॥ए॥ जवोजव आणा ताहरी, आराधिक आउं जेम हो; विजयधर्म सुरि रायनो शिष्य रत्न कहे एम प्यारो. हो ॥ गुजरातण ॥ १०॥

# ॥ नाग ४ थो॥

ा थोयोनो समुदाय ॥

्॥ श्री संसेश्वरपार्श्वजिननी ॥

संखेश्वर पासजी पुजीए, नरज्ञवनो खाहो छी जीए ॥ मनवं छित पुरण सुरतरु, जय वामा सुत श्रववेसरु ॥ १ ॥ दोय राता जिनवर श्रित ज्ञखा, देाय घोळा जिनवर ग्रण नीखा ॥ दोय खीखा दो य सामस कहा, सोले जिन कंचनवर्ण लहा।। श ॥ श्रागम ते जिनवरे नाखीर्ड, गणधर ते इइमे राखीर्ड ॥ तेइनो रस जेणे चाखीर्ड, ते हुवो शिव सुख साखीर्ड ॥३॥ धरणीधर राय पद्मावती, प्र ज पार्श्वतणा गुण गावती ॥ सहु संघनां संकट चुरनी, नयविमलनां वंठीत पुरती ॥ ४॥

#### ।। श्री पर्युपणनी ॥

सत्तरनेदी जिनपूजा रचीने, स्नात्र महोत्सव

कीनं ने होस द्दामा जरीने फेरी, फर्झरीनाद सुणीनं ने विरन्नीन व्यागळ जावना जावी. मा नवजव फस सीनं नी ॥ परव पनुपणं पुरव पुन्ये, व्याह्यां एम जाणीनं नी ॥१॥ मास पास वळी दसम जुगलस. चनारी व्यव कीनं नी ॥ जपर व ळी दस दांच पर्शने, जिन चोवीसे पुनीनं नी प्राप्त परासे हुई। ने नी ॥ पमनेने दिन जन्म महोन्नव, धवल मंगल वर-तीजेजी ॥१॥ आठ दिवस खगे अमर पळावी, श्रवमनो तप कीजेजी ॥ नागकेतुनी पेरे केवल बहीए, जो शुन्न नावे रहीएजी ॥ तेखाधर दिन त्रण कख्याणक, गणधर वाद वदीजेजी ॥ पास ने मीसर अंतर त्रीजे, रिखन चरित्र सुणीजेजी॥३ ॥ बारसेंसुत्र ने समाचारी, संवहरी पनीकमीए जी ॥ चैत्रप्रवानी विधिस्युं कीजे, सकल जंतुने खामीजेजी ॥ पारणाने दीन स्वामीवञ्चल, कीजे अधिक वमाइजी ॥ मानविजय कहे सकल मनो रथ, पुरे देवी सिधाइजी ॥ ४ ॥

॥ सिद्धाचळनी ॥

श्री शेत्रुंजो तिरथ सार, गिरिवरमां जेम मेरु जद्धार, ठाकोर रामा पार ॥ मंत्रमांही नवकार-ज जाणुं, तारामां जेम चंड्र वखाणुं, जखधर ज- समां जाणुं ॥ पंखीमां जेम उत्तम इंस, कुलमां ही जेम रिखवनो वंश, नाजितणो ए खंश ॥ क्मा-वंतमां श्री खरिहंत, तपशुरामां महा मुनिवंत, शेवंजे गया गुणवंत ॥ १ ॥

॥ श्री आदिजिननी ॥

श्रादि जिनवर राया, जास सोवन काया।।

मरदेवी माया, धोरी लंगन पाया।। जगतिश्रवित

निपाया, शुद्ध चारित्र पाया।। केंवलिसिर राया, मो

इनगरे सिधाया।।१॥ सिवजन सुखकारी, मोह
मिध्या निवारी, हरगति दुःखनारी, शोक संताप वारी।। श्रेणि इपक धारी, केवलानंत सुधारी।। नमीए नरनारी, जेह विश्वोपकारी।। १।।

समयमस्य येगा, साम जे जिन मीगा।। करे मा

गाप पहला, इंडनंडादि कीगा। द्रादशांगी वि

वा. गुंधनां टासे गिवा ॥ सविजन दोष दिवा,

॥ पमवेने दिन जन्म महोह्रव, धवल मंगल वर-तीजेजी ॥१॥ छात्र दिवस खगे छमर पळावी, खात्रमनो तप कीजेजी ॥ नागकेतुनी पेरे केवल बहीए, जो शुन्न नावे रहीएजी ॥ तेखाधर दिन त्रण कल्याणक, गणधर वाद वदीजेजी ॥ पास ने मीसर छांतर त्रीजे, रिखन चरित्र सुणीजेजी॥३ ॥ बारसेंसुत्र ने समाचारी, संबहरी पमीकमीए जी ॥ चेत्रप्रवानी विधिस्युं कीजे, सकल जंतुने खामीजेजी ॥ पारणाने दीन स्वामीवञ्चल, कीजे अधिक वमाइजी ॥ मानविजय कहे सकल मनो रथ, पुरे देवी सिधाइजी ॥ ४ ॥

ा सिक्धाचळनी ॥

श्री शेत्रुंजो तिरथ सार, गिरिवरमां जेम मेरु तर, ठाकोर रामा पार ॥ मंत्रमांही नवकार-णुं, तारामां जेम चंड्र वखाणुं, जलधर ज- समां जाणुं ॥ पंखीमां जेम उत्तम इंस, कुलमांही जेम रिखवनो वंश, नाजितणो ए खंश ॥ कमा-वंतमां श्री खरिहंत, तपशुरामां महा मुनिवंत, शेत्रुंजे गया गुणवंत ॥ १॥

#### ॥ श्री आदिजिननी ॥

श्रादि जिनवर राया, जास सोवन काया। मरुदेवी माया, धोरी लंडन पाया॥ जगतस्थि निपाया, शुद्ध चारित्र पाया॥ केवलसिरि राया, क्तनगरे सिघाया ॥१॥ सविजन सुखकारी, मोइ-मिथ्या निवारी, दुरगति दुःखन्नारी, शोक संता-प वारी ॥ श्रेणि क्षपक धारी, केवलानंत सुधा-री ॥ नमीए नरनारी, जेह विश्वोपकारी ॥ १॥ समवसर्ण वेठा, खागे जे जिन मीठा ॥ करे ग-णुप पर्हा, इंडचंडादि दीठा ॥ द्वादशांगी वि ठा, गुंथतां टाखे रिठा ॥ जविजन होय हिठा

खी पुण्ये विरा ॥ ३ ॥ सुर समिकतवंता, जेह रिद्धे महंता ॥ जेह सुजन संता, टालिये मुज चिंता ॥ जिनवर सेवंता, विष्न वारे प्रंता ॥ जिन न जत्तम थुणंता, पद्मने सुख दियंता ॥ ४ ॥

॥ १ जी ॥

पुंकरिगरि महिमा, आगममां प्रसिद्धः विमलाचल जोटी, लहीए अविचल रिद्ध ॥ पंचम गति पहोंच्या, मुनिवर कोकाकोकः; एणे तिरथे आवी, कर्म विपातक लोक ॥ १॥

॥ श्रीमंधरस्वामीनी ॥

महाविदेहक्तेत्रमां सीमंधरस्वामी, सोनानुं सिं हासनजी ॥ रुपानुं त्यां वत्र बिराजे, रत्नमणीमय दीवा दीपेजी ॥ क्रम क्रम वरणी त्यां गहुत्ती वि-राजे, मोतीना छाक्तत सारजी ॥ त्यां बेठा श्री भेषरस्वामी, बोले मधुरी वाणीजी ॥ केसर चं- न जर्यों कचोळां, कस्तुरी बरासोजी ॥ पहेखी ए पूजा श्रमारी होजो, उगमते प्रजातेजी ॥१॥

॥ पार्श्वनाथनी ॥

पास जिएंदा वामानंदा, जब गरने फळी, सुपना देखे अर्थ विषेखें, कहे मघवा मळी; जिनवर जाया सुर हुलराया, हुआ रमणी प्रिये, नेमिराजी चित्त विराजी, विलोकित वतलीए॥१॥ ख्रष्टापदे श्री खादि जिनवर, वीर पावापुरी वर्ह, वासुपुज्य चंपानयर सिद्धा, नेम रेवागिरि वहं; स मेतशिखर वीस जिनवर; मोक्त पोहोत्या मुनिवरुं; चोवीश जिनवर नित्य वंडुं, सयख संघ सुहंकरुं. ? वीरः सर्व सुरासुरेंड महितो, वीरं बुधाः सं-- श्रिताः, वीरेणानि इतः स्वकर्मनिचयो, वीराय नित्यं नमः; वीरा त्तीर्थमिदं प्रवृत्तमतुलं, वीरस्य गोरं तपो, वीरे श्री धृति कीर्ति कांति निचयः

श्री वीरन्नइंदिश.॥ १॥

# लावणीर्ज.

॥ अजितनाथनी ॥

श्री अजितनाथ महाराज, गरीव निवाज, जरुर जिनवरजी. (१) सेवक शीर नामी तने जचारे खरजी॥ कर माफी मारा वांक, रजळीउं रांक, अनंता जनमें, (१) आव्यो हुं तारा शरण वळी दुख दवमें, क्रोधादीक धुकता चार, खरे खर खार, लग्या मुज केमे (१) वळी पापी मः-रो नाथ हेक हंहेके; छा मुजरो मुज नगवान, करुं गुण्गान, ध्यानमां धरजी. (१) सेवक शीर नामी तने उचारे अरजी॥१॥ में पुरण क र्यों हे पाप, सुणजो आप, कहुं करजोमी, (१) मुज सुंनामां नगवान, जुल नही थोमी; जीव हिंसा अपरंपार, करी किरतार, इवे शुं करवुं, (१)

ुतुं वहु बोली, साचने शुं हरवुं; तुज खोळामां मुज शीश, जाण जगदीश, गमे ते करजी. (१) ॥ सेवक० ॥ २ ॥ में करयां वहु कुकर्म, धर्यो नहीं धर्म, पुरण हुं पापी (१) अवळो यह तारी श्राण मेंज जथापी; में मुरख निंदा घणी मुनि वर तणी, करी हरखायों (१) परदारा देखी ल-वाम हुं ललचायों; किंकर कहे केशवलाल आणी ने व्हाल, पुःख तुं हरजी (१) रोवक० ॥३॥

॥ संभवनाथनी ॥

साहिव सांत्रळोरे, संत्रव अरज अमारी, ज्ञवोज्ञव हुं जम्यो रे, ना लही सेवा तुमारी; नरक निगोदमां रे, हुं तो वहु जन जमियो, तुमविए डुःख सह्यां रे, छहनीश कोधे धमधमी ।। सा० ॥१॥ इंडिय वस पड्यो रे, पाट्यां वृत निव सूसे, त्रसपणुं नवी गएयुं रे, हणीत्रा यावर हुंसे; वृत चित्त नवी धर्यां रे, बीजुं साचुं न बोहुं, पा ) पनी गोठमीरे, त्यां में हइकुं खोट्युं ॥सा०॥श॥

चोरी में करीरे, चडविह अदत्त न टाव्युं, श्री जिन छाणशुरे, में नवी संजम पार्ख्यु; मधुकर तणी परे रे, शुद्ध न आहार गवेख्यो, रसना ला खचेरे, नीरस पींक **जवेख्यो ॥सा० ॥३॥ नर**न्नव दोहलो रे, पामी मोह वस पनीर्ड, परस्त्री देखी नेरे, मुज मन तिहां जइ अभी है; काम न को स रयीं रे, पापे पींक में जरी है, शुद्ध बुद्ध नवी रही रे, तीणे नवी आतम तरीर्छ ॥ साण्॥ आइमी नी लालचेरे, में बहु दीनता दाखी, तोपण नवी मळीरे, मळी तो नवी रही राखी; जे जन अ-जिलखेरे, तेतो तेहची नासे, तृण सम जे गणे रे, तेने रहे नित्य पासे ॥साणाए॥ धन धन ते नरारे, एहनो मोह विद्योमी, विषय निवारीनेरे, जेने धर्ममां जोमी; अनक ते में नख्यां रे, रात्री जोजन कीधां, वृत नवी पाळीयांरे, जेह वां मुळ्थी लीधां ॥ सा० ॥६॥ एम छानंत जव ं जन्योरे, जमतां साहिब मळीयो; तुम विना तेण दियरे, वोध रयण मुजबळीयो; संजव आ पंजोरे, चरण कमळ तुज सेवा, नय एम विनवे रे सुणजो देवाधी देवा ॥ साहिब० ॥ ७ ॥ ॥ सावणी ॥

खबर नहीं आ जुगमें पलकी, (१) सुकृत करना होय सो करले, कोण जाणे वात कलकी ॥ आ दोस्ती हे जगवासकी, काया मंमलकी॥ सा-स उसास समरले साहेब, आयु घटे पलकी ॥ खबर० ॥१॥ तारा मंडल रवी चंडमा, सबहे च-लनेकी ॥ (१) दिवस चारका चमत्कार, ज्युं वि जळीयां जबकी ॥ खबरण ॥श॥ कुम कपट कर माया जोमी, कर वातां ठलकी ॥ पापकी पोटली बांधी शिरपर, केसे होय हलकी॥ खबरण ॥३॥ , ये जुग हे सूपनकी माया, जेसी बुंदां जलकी।। ह (१) वणसतां तो वार न लागे, इनियां जाय ख-व की ॥ खबर० ॥४॥ मात तात सूत वांधव ज्ञा-ती ; सव जुग मतखवकी ॥ (१) काया माया नार

हवेली, ए तेरी नहीं कवकी ॥ खवर०॥थ॥ मन्त न मावत तन चंचळ हस्ती, मस्ती हे वलकी ॥ (१) सद्गुरु श्रंकुश धरो शीरपर, चल मारग सन्तकी ॥ खवर०॥६॥ जव लग हंसा रहे देहमां, खुशीश्रां मंगलकी ॥ (१) हंस ठोम चल्या जव देही, मटीयां जंगलकी ॥ खवर०॥॥ दया धरम साहेबको समरले, ए वातां सतकी ॥ (१) राग हेष उपजे नहीं जिनकु, विनित श्रखमलकी ॥ खबर०॥ ॥ ॥ ॥

॥ गायन १ हुं. ॥

कानुमो शुं जाणे मोरी प्रीत-ए राह.

जरी सामुं जुर्ज श्री महावीर, हो त्रिसलाना जायारे ॥ जरी० नरकगतिनुं दुःख नाथ निवान रो, (१) जमका त्यां जाणे चीरे चीर, चीरे च-रररररररर ॥ जरी० ॥ पशु पंखीनो जन अमने न आपो, (१) पापीका मारे ताणी तीर;ताणी त-ररररररररर ॥ जरी० ॥ जबहं जोखम करे चार

शोद्धार्च, (१) कापो कुकरमी कथीर; कापो क--तररररररर ॥ जरीको। प्रवळ अनळ निवमांही बळुं छुं प्रजु; (१) उचरुं शुं अरजी अधीर; अरजी अरररररररर ॥ जरीण॥ केवल पामी स्वामी अं तरजामी प्रजुजी (१) वसीया हो सिधसिल्लाने शिरः वसीया सरररररररर ॥ जरी०॥ महावीर-मंमल शिवसूत केशवने, (१) छाप दयाना छांटो नीर, ठांटो ठरररररररर ॥ जरी सामुं जुर्छ श्री महावीर, हो त्रिसलाना जाया ॥ ॥ ३ जुं. ॥

गीरधारी रे--ए रागः

आदिनाथजी रे विनित करुं ते स्विकारों, मुने ने आशरों वे प्रज तारों॥ रिखवजी रे विनिती करुं ते स्विकारों, मुने आशरों वे प्रज तारों ॥१॥ मुने ने मोक्त मार्ग देखाकों रे, जेथी पामीये जवनों पारों रे ॥ जिनवरजी रे कृपा करीने वतावों- मुने वे आशरों वे प्रज तारों ॥ आदिनाथ० ॥१॥ मुन की गुण गावतां, चंद गोपाखदास ॥ ५ ॥ ॥ श्री सुपारश्वनाथ जिननुं ॥ नेखरे जतारो राजा न्नरथरी-ए रागः

तार प्रजु तार मुजने. जगजीवन जगरायजी ॥ शरण आव्योरे विज ताहरे, करजोमीने आज जी ॥ अरज सुणो रे श्री सुपार्सजी ॥ ए आंक-णी॥ क्तमारे करो प्रज माहरां, आव्या वांक अ पारजी ॥ करुणानिधि करुणा करी, आयो जवज ळ पारजी॥ अरज् तरण तारण जिन तुजने, नमुं वार हजारजी ॥ परम प्रज परमात्मा, मुज दुरित प्रहारजी ॥ अरज० ॥ मुक्ति आपी जिन नाथजी, सारो सेवक काजजी।। विश्वपति तुज ने नमे, मुनि माणिक आजजी ॥ अरज सुणोरे श्री सुपासंजी ॥ ॥ श्री चंद्रप्रत जिननुं ॥

चंद्र प्रज्ञजीसें ध्यानरे, मोरी लागी लगनवा॥ चंद्र०॥ लागी लगनवा होमी न हुटे, जब लग घटमें प्राण रे ॥ मोरी ।।।।। दान शियल तप नावना नावे, जैनधरम प्रतिपाळरे ॥ मोरी ॥। १॥ हाथ जोन कर अरज करत है, वंदत शेठ खुसाल रे ॥ मोरी लागी लगनवा ॥ ३॥

॥ श्री पार्श्वनाथनुं स्तवन ॥

रातां जेवां फूलकांने, सामल जेवो रंग ॥ आज तारी आंगीनो, कांइ रुको बन्यो रंग ॥ प्यारा पा सजी हो लाल, दिनदयाल मुने नयणे निहाल॥ ए आंकणी ॥१॥ जोगीवामे जागतोने, मातो धिंगममञ्ज ॥ शामळो सोहामणोने, जीत्या आठे मल्ल ॥ प्याराण ॥ १ ॥ तुं हे मोरो साहिबोने, हुं हुं तारो दास ॥ आश पूरो दासनी कांइ, सांज-ळी अरदास ॥ प्यारा<sup>०</sup> ॥ देव सघळा दीठा तेमां, एक तुं व्यवहा।। लाखेणुं हे लटकुं तहारुं, देखी रीजे दिल्ला । प्यारा० ॥४॥ कोइ नमे पी रनेने, कोइ नमे राम ॥ जदयरत्न कहे रे प्रजु, रे तुमशुं काम ॥ प्यारा पासजी हो लाल, नि

त्रावतां, केवल पाम्या महाजागरे ॥ ऋपज्ञले ॥ १३॥ गजवर खंधे मुक्ते गया, अंतगम केवली एहरे ॥ वंदो पुत्रने मावमी, आणी अधिक सनेह रे ॥ ऋषज्ञल ॥ १४ ॥ ऋषज्ञनी शोजाने वरणवी, समिकत पुर मोजाररे ॥ सिद्धगिरि महातम्य सां जलो, संघने जय जयकाररे ॥ ऋषज्ञल ॥ १५ ॥ संवत अहार अंशीये, मागसर मास सोहायरे॥ दिगविजय कविरायने, मंगळ माल सवायरे ॥ क्षत्रनी शोजा हुं शी कहुं ॥ १६ ॥

### अथ सुतक विचार प्रारंजः

मथम कोइने घेर जन्म थाय ते विषे.

- १ पुत्र जन्मे दीन १० नुं तथा पुत्री जन्मे दीन ११ नुं अने रात्रे जन्मे ते। दीन १२ नुं म्रुतक.
- २ बार दीवस घरना माणस देव पूजा करे नहीं.
- ३ न्यारा ( जुदा ) जमता होय ते वीजाना घरना पाणीथी जिनपूजा करे अने सुवावड करनारी तथा करावनारीने तो नवकार गणवो पण सुज नहीं.

अपसववाळी स्त्री मास १ सुधी जिनमितमानां दरज्ञन करे नहीं तथा दीन ४० सुधी जिनमितमानी पूजा करे नहीं अने साधुने पण वोरावे नहीं एम विचारज्ञार प्रकरणमां कहां छे

५ घरना गोत्रीने दीन ५ तुं स्रुतक जाणवुं. ६ व्यवहार भाष्यनी मलयगीरीकृत टीका मधे जन्मनुं स्रुतक दीन १० तुं कहां छे. ७ गाय, घोडी, उंटणी, भेस घरमा प्रसवे तो दीन २ तुं अने

वनमां मसर्वे तो दीन १ तुं सृतक. ८ भेस मसर्वे तो दीन १५ तथा गाय प्रसवे तो दीन १० तथा छाली वकरी प्रसवे तो दीन ८ तथा उंटणी प्रसवे

दीन १० पछी तेपतुं दुध वापरतुं कल्पे.
९ दास दासी के येनो आपणेज आश्रये जन्म थाथ अने आपणी नजर आगळन रहां होय तो २४ पहोरतुं सतक. जाणतुं.

# ऋतुवंती स्त्री संबंधी सुतक निर्णय.

१ दीन ३ सुधी भांडादीकने जुवे नहीं. दीन चार लगी प-डिकमणादीक करे नहीं, पण तपस्या करे ते लेखे लागे. दीन ५ पछी जिन पूजा करे, रोगादिक कारणे १ दीवस वित्या पछी पण जो स्थीर दीठामां आवे तो तेनो दोप

याळ, घुळव मंमपमां जग अजवाल्यां॥ जे जे आरती ॥ ३॥ तीसरी आरती त्रीनोवन दे-वा, सुरनर इंड करे तारी सेवा॥ जे जे छार-तीण ॥४॥ चोथी आरती चउगति चूरे, मनवं वित फल शीवसुख पूरे ॥ जे जे आरती० ॥ए॥ पांचमी आरती पून्य उपायो, मुळचंदजी रिखव युण गायो ॥ जे जे आरती० ॥ ६ ॥ ॥ अध मंगळदीवो ॥ दीवोरे दीवो मंगळीक दीवो, आरती जतारो ने बहुचरंजीवो; सोहामणो घेर परव दीवाळी,

् अमर खेले अंबळा नारी. दीपाळ जणे एने करे अजुआळी, नावे नगते विघन निवारो; दीपाल<sub>्</sub> नणे जेने ए कळी काळे, आरती उतारी राजा क्रमारपाळे, तम घर मंगळीक खमघर मंगळीक मंगळीक चतुर विध संघने होजो; दीवोरे दीवो मंगळीक दीवो, आरती जतारोने बहु चिरंजीवो.